# सेनापति

कृत

# कवित्त-एतनाकर

[ मूमिका, पाठान्तर तथा टिप्पणी सहित ]



सम्पादक

पं॰ उमार्यांकर शुक्ल भूतपूर्व रीडर, हिन्दी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय

> प्रकाशक **हिन्दी परिषद् प्रकाश**ल प्रयाग विख्वविद्यालय

प्रकाशक हिन्दी परिषद् प्रकाशन हिन्दी विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग

पहला संस्करण १६३६ इं० छठाँ संस्करण १६७१ ई० २२०० प्रतियाँ



8133

163843

मुद्रक मनहर गोपाल भागव मनहर प्रेस ६३८, तिलक म्यगं, बहादुरगंज, इलाहाबाद-३ (उ० प्र०)

#### वक्तव्य

्रहर्थ ईसवी में जब प्रयाग विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग का कार्य प्रयंभे हुआ था, उस समय सेनापित कृत 'किन्त-रत्नाकर' भी एम० ए० के पाठ्यक्रम में था। मुद्रित संस्कर्ण के अभाव में उस समय इसकी हस्तिलिखित पोथियों को जमा करके पढ़ाई का प्रबन्ध करना पड़ा था। उसी समय यह मालूम हुआ था कि भरतपुर ग्रादि स्थानों में घूम कर कई हस्तिलिखित पोथियों से तुलना करके तैयार की हुई 'किन्ति-रत्नाकर' की एक पोथी प्रयाग विश्वविद्यालय के अँग्रेजी विभाग के अध्यापक पं० शिवाधार पांडे जी के पास है। उन्होंने हिन्दी विभाग के लोगों की सहायता के लिए इसकी एक प्रतिलिपि कराके देने की कृपा भी की थी। लगभग इसी समय पं० कृष्णिवहारी मिश्र ने 'साहित्य-समालोचक' में इसको खंडशः प्रकाशित करना प्रारंभ किया था, किन्तु कुछ दिनों में 'समालोचक' ही बन्द हो गया। मुद्रित संस्कर्ण के ग्रभाव के कारण ग्रन्त में इसे पाठ्यक्रम से हटा देना पड़ा।

सन् १६३४ में जब मैं यूरोप जा रहा था, तब एक दिन पं० शिवाधार पांडे जी ने 'कवित्त-रत्नाकर' सम्बन्धी समस्त सामग्री मुक्ते प्रकाशनार्थ मौंप दी। परीक्षा करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यद्यपि पांडे जी ने मूल पोथी तैयार करने में अत्यन्त परिश्रम किया है किन्तु अनेक ग्रंशों का भरतपुर की उन मूल पोथियों की सहायता से, फिर से परीक्षरा करना आवश्यक है जिनका उपयोग स्वयं पांडे जी ने किया था। ग्रतः मैं इस समस्त सामग्री को अपने स्थानापन्न पं० देवीप्रसाद शुक्ल जी तथा उस वर्ष के यूनीवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर पं० राजनाथ पांडे एम० ए० को सौंप गया। पं० राजनाथ ने उत्माह के साथ काम को हाथ में लिया, एक बार वे स्वयं इसी कार्य के लिए भरतपुर गये भी, किन्तु कई वार दीर्घकाल के लिए बीमार पड़ जाने के काररा एक वर्ष के ग्रन्त में भी काम विशेष आगे नहीं बढ़ा सके।

नवम्बर १६३५ में लौटने पर मैंने यह ऋधूरा कार्य उस वर्ष के रिसर्च

स्कॉलर पं० उमाशंकर शुक्ल एम० ए० के सुपूर्व किया। हमारे नये रिसर्च स्कॉलर ने इस कार्य को पूरा करने में पूर्ण परिश्रम किया तथा मनोयोग दिया। 'कवित्त-रत्नाकर' का प्रस्तृत प्रकाशित संस्करण वास्तव में इनके ही निरन्तर ग्रध्यवसाय के फलर दरूप है। मूल संपादन ग्रन्थ के का कार्य पूर्ण हो जाने पर मैंने पं • उमाशंकर शक्ल को टिप्पर्शी तथाविस्तृत एक भूमिका भी लिखने की सलाह दी। ये भी प्रस्तुत ग्रन्थ के ग्रंश हैं ग्रीर विश्वास है कि हिन्दी के विद्यार्थी तथा प्रेमीगरा प्रन्थ के इन अंशों को अत्यन्त उपयोगी पावेंगे। पं० उमाशंकर शक्ल ने यह कार्य पं वेवीप्रसाद शक्ल जी के भ्रनवरत निरीक्षरा में किया है। 'शब्द-सागर' ग्रादि ग्रन्थों से सहायता लेने के ग्रतिरिक्त हिन्दी के श्रनेक विद्वानों से परामर्श लेने में भी इन्हें कभी संकोच नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में हिन्दी के धूरं-धर विद्वान पं० रामचन्द्र शुक्ल का उल्लेख करना स्रावश्यक है जिन्होंने स्रपना बहुम्लय समय देकर अनेक गृत्थियों को सुलभाने में ग्रन्थ संपादक की विशेष सहायता की । पं अयोध्यासिंह उपाध्याय तथा पं रमाशंकर शक्ल 'रसाल' ने भी कुछ ग्रर्थ सम्बन्धी कठिनाइयों के सूल भाने में सहायता की है। हम लोग इन सज्जनों की कृपा के स्राभारी हैं। विशेष धन्यवाद के पात्र पं० शिवाधार पांडे जी हैं, जिनकी • सामग्री के आधार पर ही इस कार्य की नींव प्रारंभ हई। सच तो यह है कि वर्तमान संस्करएा का मूला घार उनकी ही तैयार की हुई प्रति है यद्यपि उसमें कितने अधिक परिवर्तन हए हैं इसका निर्देश करना दुस्तर है।

प्रत्थ के तैयार हो जाने पर प्रकाशन की समस्या सामने ब्राई। प्रयाग विश्वविद्यालय के वायस चांसलर पं० इकबाल नारायण गुर्टू जी के ब्रादेश से, विशेषतया विश्वविद्यालय की ब्रोर से सहायता दिलाने के ब्राश्वासन के सहारे. हम लोगों ने ग्रन्थ को प्रयाग विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद् की ब्रोर से ही मुद्रित तथा प्रकाशित करने का निश्चय किया। परिषद् की ब्रोर से 'परिषद् निबंधावली' भाग १, २ तथा गल्पमाला भाग १ प्रकाशित हो चुके हैं। इनके ब्रतिरक्त 'कौमुदी' नाम की एक पत्रिका भी प्रकाशित होती है। 'कवित्त-रत्नाकर' का प्रकाशन इन सबमें ब्रधिक बड़ी ब्रायोजना थी ब्रतः इसके निविद्य समाप्त होने से मुभे विशेष संतोष है।

मिश्रबन्धुम्रों के म्रनुसार सेनापित हिन्दी के प्रथम श्रेगी के किव थे। नवरत्नों कें बाद मिश्रबंधुम्रों ने सेनापित को ही रक्खा है भ्रौर सेनापित श्रेगी में कुछ इने-गिने ही हिन्दी किव म्राते हैं। वास्तव में यह खेद भ्रौर लज्जा की बात थी कि हिन्दी के प्रथम श्रेगी के किव की सर्वोत्कृष्ट रचना ग्रब तक ( ३ )

प्रकाशित नहीं हुई थी। मुफे इस बात का हर्ष है कि इस कमी को पूरा करने में प्रयाग विश्वविद्यालय का हिन्दी विभाग माध्यम हो सका है। 'कवित्त-रत्नाकर' का यह संस्करण हिन्दी ग्रन्थों के सम्पादन के कुछ ऊँचे श्रादशों को लेकर हिन्दी जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको परखने का भार हिन्दी प्रेमियाँ पर निर्भर है। इस ग्रन्थ की छपाई श्रादि का सारा कार्य श्रीयुत् रामकुमार वर्मा के निरीक्षण में हुशा है।

. मार्गशीर्षं, सं० १९६३ । धीरेन्द्र वर्सा (भूतपूर्व) अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय

# विषय-सूची

| विषय                                          |       |       | वृष्ठ  |
|-----------------------------------------------|-------|-------|--------|
| भूमिका                                        |       |       |        |
| १—कवि-परिचय                                   | •••   | ***   | ( - १, |
| ३—रस-परिपाक                                   | • • • | ••••  | ( & )  |
| ′२—भक्ति-भावना                                | ••••  | •••   | (१५)   |
| ४—ऋतु-वर्णन                                   | •••   | •••   | (२६)   |
| ५-एलेष-वर्णन                                  | •••   | ***   | ( ३४ ) |
| र्≒—भाषा                                      | ••••  | •••   | ( 40 ) |
| ७—हस्तलिखित प्रतियाँ                          | ••••  | ***   | ( 48 ) |
| द—सम्पादन-सिद्धान्त                           | ••••  | ••••  | ( ५७ ) |
| कवित्त-रत्नाकर                                |       |       |        |
| पहली तरंग—श्लेष-वर्णन                         | ••••  | ••••  | 8      |
| दूसरी तरंग—शृंगार-वर्णन                       | ••••  | 41.44 | ₹१     |
| तीसरी तरंग—ऋतु वर्णन                          |       | ••••  | प्रश   |
| चौथी तरंग—रामायण-वर्णन                        | Ŧ     | ••••  | ७२     |
| पाँचवीं तरंग-रामरसायन वर                      | र्गन  | ••••  | EX     |
| परिशिष्ट                                      | ••••  | ****  | 399    |
| टिप्पणी                                       |       |       | ۰      |
| पहली तरंग                                     | ••••  | ****  | १२२    |
| दूसरी तरंग                                    | ••••  | •••   | २००    |
| तीसरी तरंग                                    | ••••  | ****  | २०७    |
| चौथी तरंग                                     | ••••  | ****  | . २१७  |
| पाँचनीं तरंग                                  |       | ****  | २२४    |
| छन्दों की प्रथम पंक्ति की ग्रकारादि-क्रम-सूची |       |       | २३व    |

## १--कवि-परिचय

हिन्दी साहित्य के किवयों में से बहुत थोड़े ऐसे हैं जिनके जीवन के संबंध में पर्याप्त प्रामािएक सामग्री पाई जाती हो। प्रायः ग्रधिकांश किवयों की जीविनियों के साथ ग्रनेक किवदंतियाँ प्रचलित हो गयी हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि किसी किव ने स्वयं ग्रपने विषय में कुछ भी लिख दिया है तो वह हमारे लिए बहुमूल्य है। किववर सेनापित ने ग्रपना वृंश-परिचय 'किविम-रत्नाकर' के प्रारम्भ में दे दिया है। उसके तथा ग्रन्य ग्रंतःसाक्ष्यों के ग्राधार पर जो दो एक बातें किव के संबंध में ज्ञात हो सकी हैं उन्हें यहाँ दिया जाता है।

सेनापित के वास्तिविक नाम से हम श्रनिभज्ञ हैं। 'सेनापित' तो स्पष्ट ही उनका उपनाम था, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रपनी कविता में किया है। उन्होंने दीक्षित कुल में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम गंगाधर तथा पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। हीरामिंग दीक्षित के शिष्यत्व में उन्होंने विद्याध्ययन किया था—

दीछित परसराम, दादौ है बिदित नाम, जिन कीने यज्ञ, जाकी जग मैं बड़ाई है। गंगाधर पिता गङ्गाधर की समान जाकौं, गङ्गा तीर बसति श्रन्प जिन पाई है।। महा जानि मनि,बिद्यादान हू कौ चितामनि, हीरामनि दीछित तैं पाई पंडिताई है। सेनापित सोई, सीतापित के प्रसाद जाकी, सब किब कान दै सूनत किबताई है।।

'गंगा तीर बसित अनूप जिन पाई है' के आधार पर यह कल्पना की जाती है कि किसी व्यक्ति ने उनके पिता को अनूपशहर दिया था, जो बुलंदशहर

१. पहली तरंग, छंद ५

का एक प्रसिद्ध क़स्बा है किन्तु यह धारणा बहुत ही अपुष्ट प्रतीत होती है। उद्धृत पंक्ति का अर्थ तो यही ज्ञात होता है कि 'जिनके पिता ने गंगा-तट की अनुपम बस्ती पाई है'। यदि 'बसित' का दूसरा पाठ 'बसत' ठीक माना जाय तो उसै पंक्ति का यह अर्थ होगा: 'जिनके पिता गंगा तट पर रहते हैं तथा जिन्होंने अतूप पाया है'। फिर भी 'अतूप' से किव का अभिप्राय 'अनूपशहर' से ही था, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

अनूपशहर का संबंध राजा अनूपिसह बड़गूजर से है, जिन्होंने सन् १६१० ई० में बड़ी वीरता से एक चीते का सामना करके जहाँगीर की रक्षा की श्री। फलस्वरूप जहाँगीर ने प्रसन्न होकर इन्हें 'अनीराय-सिंह-दलन' की उपाधि दी श्री और अनूपशहर का परगना भी दिया थां। अनूपिसह से पाँच पीढ़ी बाद अचल-सिंह हुए जिनके तारासिंह तथा माघोसिंह नामक दो पुत्रों में अनूपिसंह की संपत्ति विभक्त हुई। इस बात का उल्लेख मिलता है कि तारासिंह को इस बटवारे में अनूपशहर मिला और उसने उसकी विशेष उन्नति की । इन बातों को घ्यान में रखते हुए यही अनुमान होता है कि कदाचित् उपर्युक्त कवित्त में 'अनूप' से अनूपशहर का अभिप्राय न होगा क्योंकि यदि अनूपशहर सेनापित के पिता को दे दिया गया होता तो अनूपिसंह के वंशजों को वह बटवारे में कैसे मिलता।

उपर्युक्त पंक्ति के अतिरिक्त अनुपशहर को सेनापित का जन्म-स्थान मानने का कोई अन्य आधार नहीं ज्ञात होता है; अतएव उसे भी हम निविवाद रूप में नहीं ग्रहण कर सकते हैं।

'कवित्त-रत्नाकर' की पहली तरंग के एक कवित्त में सेनापित ने सूर्यबली नामक किसी व्यक्ति की प्रशंसा की है, जो ब्रज-प्रदेश का राजा जान पड़ता है—

> सूर बली बीर जसुमित कों उज्यारी लाल चित्त कों करत चैन बैनिह सुनाइ कै। सेनापित :सदा सुर मनी कों बसीकरन पूरन कर्यों है काम सब कों सहाइ कै॥

१. बुलन्दशहर, गजेटियर, पृ० १४८

२. वही, पृ० १८३

नगन सघन घरें गाइन कौं सुख के ऐसौ तें ग्रचल छत्र धर्यो है उचाइ कै। नीके निज बज गिरिधर जिमि महाराज राख्यौ है मुसलमान धार तें बचाइ कै।।

कुछ हस्तलिखित प्रतियों में 'सूर बली बीर' के स्थान पर 'सूर बल बीर' पाठ पाया जाता है। इस पाठ के अनुसार इस राजा का नाम बलबीर अथवा बीरबल रहा होगा।

कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सेनापित का संबंध मुसलमानी दरबार से था । 'रामरसायन' के एक छंद से इस कथन की पुष्टि भी होती है । सेना-पित कहते हैं—

केतौ करौ कोई, पैयै करम लिख्यौई, तातें दूसरी न कोई, उर सोई ठहराइयै। श्राधी तें सरस गई बीति के बरस, श्रब दुज्जन दरस बीच न रस बढ़ाइयै।। चिंता श्रनुचित तज धीरज उचित, सेना-पति ह्वै सुचित राजा राम जस गाइयै।। चारि बरदानि तजि पाइ कमलेच्छन के पाइक मलेच्छन के काहे कों कहाइयै।।

इससे स्पष्ट है कि किव को मुसलमानों की दासता से विरिक्त हो गई थी। वन-लिप्सा तथा ग्रन्थान्य प्रलोभनों से वे बचना चाहते थे। किंतु किस मुसलमान शासक के यहाँ वे नौकर थे, इसका कुछ पता नहीं चलता। जहाँगीर के शासन-काल में बुलंदशहर के ग्रधिकांश बड़गुज्जर राजाग्रों ने मुसलमानी धर्म स्वीकार कर लिया था । छतारी, दानपुर, धरमपुर ग्रादि के वर्तमान शासक इन्हीं बड़गुज्जर राजाग्रों के वंशज हैं। संभव है इनमें से किसी रियासत से सेनापित का संबंध रहा हो।

१. पहली तरंग, छंद ५६

२. मिश्रबन्धु-विनोद, भाग २, पृ० ४४२

३. पाँचवीं तरंग, छंद ३३

४. बुलन्दशहर गजेटियर, पृ० ७६

सेनापित की रचनाम्रों से स्पष्ट है कि उन्होंने संस्कृत साहित्य का मध्ययन किया था। साहित्यिक परंपरा से वे भली-भाँति परिचित जान पड़ते हैं। यद्यपि उन्होंने रीतिकालीन परिपाटी पर रचना नहीं की है फिर भी रीति युग की प्रवृत्तियों की छाप उनकी रचनाम्रों में प्रचुरता से पाई जाती है। 'कवित्त-रत्नाकर' में ऐसे बहुत से छन्द मिलेंगे जो विभिन्न साहित्यिक म्रांगों के उदाहरण से जान पड़ते हैं। पहली तथा दूसरी तरंग पढ़ने से इस कथन की विशेष रूप से पुष्टि हो जाती है।

सेनापित को ग्रपनी किवता सुरक्षित रखने की विशेष इच्छा थी। वे कहते हैं कि लोग भावापहरण ही नहीं करते वरन् समूचा किवत्त उड़ा देतें हैं। ऐसा जान पड़ता है कि 'किवित्त-रत्नाकर' को उन्होंने किसी राजा को समिपित किया था ग्रौर उससे इस बात की प्रार्थना की थी कि वह उनकी किवता को सुरक्षित रक्खे—

बानी सौं सहित सुबरन मुँह रहैं जहाँ धरित बहुत भाँति ग्ररथ समाज कौं। संख्या करि लीज ग्रलंकार हैं ग्रधिक यामैं राखौ मित ऊपर सरस ऐसे साज कौं।। सुनु महाजन चोरी होति चारि चरन की तातें सेनापित कहै तिज करि ब्याज कौं। लीजियौ बचाइ ज्यौं चुरावै नाहिं कोई सौंपी बित्त की सी थाती मैं कबित्तन की राजकौं।।

कुछ विद्वानों का अनुमान है कि चोरी हो जाने के भय से उन्होंने प्रधानतया कित्तों में ही अपनी रचना की है क्योंकि सबैया आदि अन्य छंदों में उनका नाम सुगमता से न आ सकता था<sup>र</sup>।

अपने काव्य को सुरक्षित रखने की उत्कट इच्छा के साथ ही सेनापित ने अन्य किवयों के भावों को अपने काव्य में अधिक प्रथय नहीं दिया है। वैसे तो साहित्यिक क्षेत्र में प्रचित्त साधारण भाव तथा उक्तियाँ उनके काव्य में भी हैं किंतु उन्होंने दूसरों के भावापहरण का प्रयत्न नहीं किया है। वास्तव

१. पहली तरंग, छंद १०

२. मिश्रुबन्धु-विनोद, भाग २, पृ० ४४१

में सेनापित स्वाभिमानी प्रकृति के किव थे। इसी से दूसरों की कही हुई बातों के दोहराने को वे हेय दृष्टि से देखते थे। पाँचवीं तरंग के कई किवत्तों से उनकी स्वाभिमानी प्रकृति का परिचय मिलता है। वे श्रात्मसम्मान को ही संपत्ति समभते थे। सांसारिक सुखों की चिंता में मग्न रहना, उनको देखकर ललचाना श्रादि उन्हें पसन्द न था। कष्ट पड़ने पर भी तुच्छ व्यक्तियों से कुछ याचना करना उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। समाज में समादृत होना ही उनके लिए सब कुछ था—

सोचत न कौहू, मन लोचत न बार बार, मोचत न धीरज, रहत मोद धन है। ग्रादर के भूखे, रूखे रूख सौं ग्रधिक रूखे, दूखे दूरजन सौं न डारत बचन है॥ ै

इस भावना की थोड़ी भलक भिक्त के क्षेत्र में भी पाई जाती है। एक स्थल पर वे अपने उपास्य देव से कहते हैं कि यदि तुम यह कहो कि मैं अपने कर्मों द्वारा ही इस भवसागर से पार हो सकूंगा तो फिर मैं ही ब्रह्म हूँ; तुम्हें सृष्टिकर्त्ता मानना व्यर्थ है—

> ग्रापने करम करि हौं ही निबहौंगौ, तौब हौं ही करतार, करतार तुम काहे के ?

सेनापित प्रधानतया राम के भक्त थे, यद्यपि उनकी रचनाओं में कृष्ण तथा शिव संबंधी छंद भी हैं। 'शिविसह सरोज' में लिखा हुग्रा है कि ''इन महाराज ने वृन्दावन में क्षेत्र संन्यास लेकर सारी वयस वहीं व्यतीत की''। अन्त:साक्ष्य द्वारा इस कथन की थोड़ी पुष्टि भी होती है—

> सेनापित चाहत है सकल जनम भिर, वृन्दावन सीमा तैं न बाहिर निकसिबौ। राधा-मन-रंजन की सोभा नैंन कंजन की, माल गरे गुंजन की, कुंजन कौं बसिबौ।

सेनापित की जन्म-तिथि तथा मृत्यु-तिथि के विषय में कोई बात निश्चित

१. पाँचवीं तरंग, छंद ४

२. पाँचवीं तरंग, छंद २९

३. पाँचवीं तरंग, छंद २१

रूप से नहीं कही जा सकती। 'किवत-रत्नाकर' सं० १७०६ (ग्रर्थात् १६४६ ई०) में लिखा गया था। उसके विचारों तथा भावों से इतना तो निश्चित सा है कि किव उसके लिखने के समय तक वृद्ध हो चुका था, यद्यपि उसके कुछ छंद ऐसे हैं जो सं०, १७०६ से पहले के लिखे हुए जान पड़ते हैं। संभवतः विक्रम की १७वीं शताब्दी के द्वितीय चरणा के ग्रन्त के लगभग इनका जन्म हुमा होगा। इनकी मृत्यु १८वीं शताब्दी के प्रथम चरणा में मानी जा सकती है।

सेनापित के लिखे हुए दो ग्रंथ बतलाए जाते हैं—(१) 'काव्य कल्पद्रुम', (२) 'किव्य-त्रताकर'। 'काव्य कल्पद्रुम' हमारे देखने में नहीं आया, अतएव उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा ग्रंथ 'किवत्त-रत्नाकर' है। यह एक संग्रह ग्रन्थ है। इसमें पाँच तरंगें हैं। पहली तरंग में ६७ किवत्त हैं। कुछ प्रारम्भिक किवत्तों को छोड़ कर इसके समस्त किवत्त रिलष्ट हैं। दूसरी तरंग में शृंगार संबंधी ७४ छंद हैं जिनमें से केवल एक छप्पय है तथा अविषय शिष किवत्त। तीसरी तरंग में ऋतु-वर्णन-संबंधी ६२ छंद हैं; द कुंडलियाँ हैं तथा श्रेष किवत्त। चौथी तरंग के ७६ छंदों में राम-कथा संबंधी रचना है। इसमें ६ छप्पय तथा ग्रविषट किवत्त हैं। पाँचवीं तरंग में भित्त संबंधी दन छंद हैं जिनमें से १२ छंद चित्रकाव्य के हैं। कुछ छंद ऐसे भी हैं जो कई तरंगों में समान रूप से पाए जाते हैं। पुनरावृत्ति वाले छंदों की छोड़ देने पर 'किवत्त-रत्नाकर' में कुल मिलाकर ३८४ छंद हैं। वैसे छंदों की पूर्ण संख्या ३६४ है।

### २---रस-परिपाक

यों तो केशवदास के पहले भी रीति संबंधी कई ग्रन्थ बन चुके थे, किंतु हिंदी साहित्य में काव्य-शास्त्र की प्रथम विशद विवेचना करने वाले ध्राचार्य वे ही थे। उन्होंने दंडी कृत 'काव्यादशें' तथा ख्य्यक कृत 'ग्रलंकारसर्वस्व' के ध्राधार पर विभिन्न साहित्यिक सिद्धांतों की विस्तृत समीक्षा की तथा ध्रपने स्वतंत्र मतों का भी प्रतिपादन किया। उनकी ग्रलंकार-विषयक पुस्तक 'कवि-प्रिया' संवत् १६५८ में लिखी गई थी। परन्तु विद्वानों ने रीतिकाल का प्रारंभ केशवदास के समय से नहीं माना है, क्योंकि जिन सिद्धांतों को लेकर वे हिंदी साहित्य में ध्राए थे उनका प्रचार न हो सका। उनका 'ग्रलंकार' शब्द बहुत व्यापक है। उसके ग्रन्तर्गत शब्दालंकार तथा ग्रथिंलंकार ही नहीं, वरन् वे

समस्त गुरा ग्रा जाते हैं जिनसे काव्य ग्रलंकृत होता है। हिंदी के भ्रन्य ग्राचार्यों ने 'ग्रलंकार' के इस व्यापक श्रर्थ को नहीं स्वीकार किया । साहित्य में संस्कृत के रस-संप्रदाय का विशेष प्रभाव पड़ा है। इसी से रीतिकाल का प्रारम्भ चिंता-मिए। के समय से माना जाता है, जिन्होंने जयदेव कृत 'चंद्रालोक' तथा अप्पय दीक्षित कृत 'क्वलयानन्द' को भ्रादर्श माना है। चितामिशा का रचनाकाल विक्रम की १७वीं जताब्दी के अन्त में माना जाता है।

सेनापति का रचना-काल रीतिकाल के प्रारंभ में पड़ता है। उन्होंने सं० १७०६ में अपनी फुटकर रचनाओं को 'कवित्त-रत्नाकर' में संगृहीत किया। 'कवित्त-रत्नाकर' संग्रह ग्रंथ है, ग्रतः उसकी कुछ रचनाएँ १७०६ से पहले की भी होगी। उसमें रीतिकाल का प्रभाव प्रचुरता से पाया जाता है, यद्यपि उसमें रीतिकालीन परिपाटी का श्रनुसररा नहीं किया गया है ग्रर्थात् भाव, विभाव, अनुभाव आदि के लक्षणों तथा उदाहरणों का कम से वर्णन नहीं किया गया है। संभव है सेनापित की दूसरी प्रसिद्ध कृति 'काव्य-कल्पद्र्म' में इस परिपाटी का भ्रनुसरगा किया गया हो।

'कवित्त-रत्नाकर' के प्रारम्भ में सेनापति कहते हैं कि हमारे काव्य में ग्रनुपम रस-व्वनि ( 'ग्रसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य व्वनि' ) वर्तमान है-

्सरस श्रनूप रस रूप यामैं धृति है<sup>१</sup>। कुछ चित्रकाव्य संबन्धी रचना 'कवित्त-रत्नाकर' के श्रन्त में मिलती है। ध्वनिवांद के श्रनुसार चित्रकांव्य तथा कूट ग्रादि शब्द-कौतुक प्रधान रचनाएँ भी काव्य के अन्तर्गत आ जाती हैं यद्यपि उन्हें सबसे निकृष्ट स्थान दिया गया है। इस मत के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता था कि सेनापति ध्वनि-संप्रदाय के अनुयायी थे। किंतु 'कवित्त-रत्नाकर' पढ़ने से यह धारगा निर्मूल सिद्ध होती है। सेनापित पर घ्वनि-संप्रदाय का कोई विशेष प्रभाव नहीं था। व्वनि-वाद में व्यंजना शक्ति ही सब कुछ है, पर सेनापित ने उसका बहुत कम उपयोग किया है। ऊपर उद्घृत पंक्ति में रस-ध्वनि इसलिए कह दिया गया कि घ्वनि के विशाल प्रासाद के अन्तर्गत 'विवक्षित वाच्य घ्वनि' के दो भेदों में से 'ग्रसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य' में रस, भाव, रसाभास, भावाभास म्रादि भी स्रा जाते हैं। सेनापति पर स्रलंकारों का प्रभाव स्रधिक है। वे

१. पहली तरंग, छंद ७

रस-संप्रदाय से भी प्रभावित हुए हैं, किंतु बहुत नहीं। ग्रलंकारों की प्रधानता के कारण उनका घ्यान रसोत्कर्ष पर ग्रधिक देर तक नहीं ठहरता है। उनके लिए ग्रलंकार वर्णन-शैलियाँ नहीं, वरन् वर्ण्य वस्तु हैं। स्वयं किव ने 'किवत्त-'रत्नाकर' की पहली तरङ्ग में ग्रपनी श्लिष्ट रचनाग्रों को संगृहीत किया है ग्रीर उसका नाम 'श्लेष वर्णन' रक्खा है।

'कवित्त-रत्नाकर' में शृंगार, वीर, रौद्र, भयानक तथा शांत रस संबंधी रचनाएँ पाई जाती हैं। स्वभावतः श्रन्य रसों की श्रपेक्षा शृंगार रस का श्रिष्ठिक विस्तार है। शृंगार रस के श्रालंबन विभाव नायक-नायिका हैं। कवित्त-रत्नाकर में स्वाभाविक सींदर्य के वर्णन थोड़े होते हुए भी सजीव हुए हैं। ऐसे वर्णनों में कवि ने मौलिकता से काम लिया है। सींदर्य-वर्णन का एक उदाहरण देखिए—

लाल मनरंजन के मिलिबे कौं मंजन कै, चौकी बैठी बार सुखवित बर नारी है। ग्रंजन, तमोर, मिन, कंचन, सिगार बिन, सोहत ग्रकेली देह सोभा कै सिगारी है।। सेनापित सहज की तन की निकाई ताकी, देखि कै दगन जिय उपमा विचारी है। ताल गीत बिन एक रूप कै हरति मन, परबीन गाइन की जयौं ग्रलापचारी है।।

प्राचीन शैली के गायक किसी गीत को प्रारम्भ करने के पहले प्रायः उस राग के स्वरूप का चित्ररा करते हैं जिसका गीत वे गाना चाहते हैं। इसे 'श्रलाप' कहते हैं श्रौर इसमें न गीत के कोई शब्द ही रहते हैं श्रौर न ताल का ही कोई प्रतिबन्ध रहता है। नायिका केवल मात्र श्रपने शरीर के सौंदर्य से ऐसे शोभित हो रही है जैसे ताल तथा गीत श्रादि से रहित किसी गायक' की श्रलाप सुन्दर जान पड़ती है। दोनों की समता इसी में है कि दोनों कृत्रिम सौंदर्य से रहित हैं। उनका सौंदर्य उन्हीं का है। वह किसी बाह्य उपकरण पर श्रवलम्बित नहीं है।

म्रालम्बन विभाव का वर्णन भिन्न प्रकार की नायिकाम्रों के रूप में

१. दूसरी॰तरंग, छंद ५४

श्रधिक मिलता है। किव ने श्रपनी रुचि के श्रनुसार नायिकाश्रों के कुछ भेदों को चुन कर उन पर थोड़े से किवत्त लिखे हैं। श्रवस्था की दृष्टि से 'मुख्या' पर कुछ छंद प्राप्त होते हैं श्रीर उनमें से दो-एक श्रत्यंत सुन्दर बन पड़े हैं—

लोचन जुगल थोरे थोरे से चपल, सोई

सोभा मन्द पवन चलत जलजात की। पीत हैं कपोल, तहाँ भ्राई भ्रहनाई नई,

ताही छिब करि सिस श्राभा पात पातकी।। सेनापित काम भूप सोवत सो जागत है,

उज्वल बिमल दुति पैयै गात गात की।। सैसव-निसा ग्रथौत जोबन दिन उदौत.

बीच बाल बघ्न भाँई पाई परभात की ॥

"काम भूप सोवत सो जागत है" कह कर वयः संधि को बड़ी ही उत्त-मता से व्यंजित किया गया है, साथ ही प्रभात के रूपक के विचार से भी वह नितांत उपयुक्त है।

'खंडिता' के वर्णनों में कुछ किवयों ने महावर आदि के वर्णन के साथ-साथ दंत-क्षत, नख-क्षत आदि का वर्णन भी बड़े समारोह के साथ किया है। सेनापित ने भी एक किवत्त में ऐसी ही तत्कालीन अभिरुचि का परिचय दिया है—

बिन ही जिरह, हथियार बिन ताके ग्रब,
भूलि मित जाहु सेनापित समभाए हौ।
किर डारी छाती घोर घाइन सौ राती-राती
मोहि धौं बतावौ कौंन भाँति छूटि ग्राए हौ।।
पौढ़ौ बिल सेज, करौं ग्रौषद की रेज बेिग,
मैं तुम जियत पुरिबले पुन्य पाए हौ।
कीने कौंन हाल! वह बािघिन है बाल! ताहि
कोसित हौं लाल जिन फारि फारि खाए हौ।।'
कहाँ तो शूंगार रस के ग्रालंबन विभाव का वर्णन ग्रौर कहाँ 'बािघनी'

- १. दूसरी तरंग, छंद २६
- २. दूसरी तरंग, छंद ३५

(3)

तथा मल्हम-पट्टी की चर्चा ! वचन-वक्रता बड़ी सुन्दर होती है, किंतु वह "फारि फारि खाए" बिना भी प्रदिश्तित की जा सकती थी। 'खंडिता' के ग्रन्य उदा-हरएों में ग्रधिक सहदयता से काम लिया गया है।

'वचन-विदम्धा' के वर्णन में कभी-कभी व्यंजना से अपूर्व सहायता मिलती है, पर सेनापित ने इसके वर्णन में प्रायः श्लेषालंकार से सहायता ली है। इसके कुछ उदाहरए पहली तरंग में मिलते हैं और उनमें शाब्दिक कीड़ा की ही प्रधानता है। किसी-किसी छंद में 'अश्लीलत्व' दोष भी आ गया है। 'अश्लीलत्व' के संबंध में यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि वह सेनापित के शृंगार-वर्णन' में बहुत कम पाया जाता है। वह केवल पहली तरंग में ही कितिपय स्थलों पर देखा जाता है। किब वहाँ पर श्लेष लिखने में तत्पर दिखलाई पड़ता है अतएव उसे अन्य किसी बात की चिंता नहीं रहती है। कहीं-कहीं श्लेष का मोह इतना अबल हो जाता है कि उसे भद्दी बात कह देने में भी संकोच नहीं होता हैं। ऐसी ही भद्दी तथा रसाभासपूर्ण उक्तियों को देखकर आजकल कुछ शिक्षित तथा शिष्ट किन्तु साहित्य से अधिक परिचित न रहने वाले व्यक्ति श्रंगार रस को उपेक्षा की दृष्ट से देखा करते हैं। इनमें से कोई तो कुछ उग्रता के साथ उसका विरोध भी करते हैं।

रीतिकाल के श्रन्य किवयों की भाँति सेनापित ने भी 'परकीया' का ही विशेष चित्रण किया किया है, किन्तु वे 'स्वकीया' की महत्ता को भी स्वीकार करते थे। 'रामायण वर्णन' में उन्होंने राम के एक नारी-व्रत पर बहुत जोर दिया है श्रीर बड़े उत्साह के साथ 'दाम्पत्य रित' का चित्रण किया है। दूसरी तरंग में भी जहाँ कहीं उसे चित्रित किया गया है, वहाँ श्रपूर्व सफलता मिली है। 'श्रीढ़ा स्वाधीनपितका' के इस वर्णन में 'स्वकीया' की सुकुमार भावना को देखिए—

फूलन सौं बाल की बनाइ गुही बेनी लाल, भाल दीनी बैंदी मृगमद की ग्रसित है। ग्रंग ग्रंग भूषन बनाइ ब्रज-भूषन जू, बीरी निज करके खवाई ग्रति हित्है।।

१. पहली तरंग, छंद ७१, ७८, ८१

२. पहली तरंग, छंद १४

ह्वं के रस बस जब दीबे को महाउर के, सेनापित स्याम गद्यौ चरन ललित है। चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही आँखिन सौं कही प्रामपित यह ग्रति ग्रमुचित है।।

भारतीय महिलाग्रों के ऐसे ही ग्रादशों पर हिन्दू समाज को श्राज भी गर्व है।

उद्दीपन विभाव की दृष्टि से नख-शिख वर्णन पर कुछ छंद पाए जाते हैं । इनमें बहुधा परंपरा से प्रचलित उपमानों द्वारा ही काम चलाया गया है । केशों का वर्णन सेनापति इस प्रकार करते हैं—

> कालिंदी की धार निरधार है ग्रथर, गन ग्राल के धरत जा निकाई के न लेस हैं। जीते ग्रहिराज, खंडि डारे हैं सिखंडि, घन, इंद्रनील कीरति कराई नाहि ए सहैं।। एड़िन लगत सेना हिया के हरष-कर, देखत हरत रित-कंत के कलेस हैं। चीकने, सघन, ग्रँथियारे तैं ग्रधिक कारे, लसत लखारे, सटकारे, तेरे केस हैं।।

सेनापित का घ्यान संयोग शुंगार की अपेक्षा वियोग शुंगार की अपेर अधिक हैं। उनका विरह वर्णन प्रधानतया प्रवास-हेतुक तथा विरह-हेतुक है। ईंघ्या-हेतुक वियोग का वर्णन भी पाया जाता है। सेनापित के विरह-वर्णन में विरही की विक्लता का अत्युक्तिपूर्ण वित्रण अधिक नहीं किया गया है। लंबी उड़ान वाले कवित्त थोड़े ही हैं। विरह-जनित उद्विग्नता का एक चित्र देखिए—

जौतें प्रान्प्यारे परदेस कौं पधारे तौतें, बिरह तैं भई ऐसी ता तिय की गति है। करि कर ऊपर कपोलिह कलल-नैनी, सेनापित अनमनी बैठियें रहति है।

- १. दूसरी तरंग, छंद ३६
- २. दूसरी तरंग, छंद ७

कार्गाह उड़ावे, कौहू कौहू करै सगुनौती, कौहू बैठि स्रविध के बासर गनित है। पढ़ि पढ़ि पाती, कौहू फेरि कै पढ़ित, कौहू प्रीतम कों चित्र मैं सरूप निरखित है॥

विरह-व्यथा को उद्दीप्त करने के लिए किव ने ऋतु-वर्णन से विशेष सहायता ली है, यद्यपि संयोग शृंगार की सुखद परिस्थितियों के श्रंकित करने में भी उससे काम लिया गया है। परन्तु विभिन्न ऋतुश्रों के वर्णनों द्वारा विरह्पीड़ा का ग्राधिक्य चित्रित करने में उसे विशेष सफलता नहीं मिली है। किव ने विरही को विभिन्न ऋतुश्रों के बीच बिठा तो दिया है, पर उसको प्रभावित होने की श्रधिक शिक नहीं प्रदान की है।

सेनापित के विरह-वर्णन में संचारियों का भी ग्राधिक्य नहीं मिलता। इस त्रुटि के कारण वह बहुत हलका पड़ जाता है। किन्तु किन ने जिन भावों का समावेश किया है उन्हें सरलता तथा स्वाभाविकता से निबाहा है। निम्न-लिखित किन में 'वितर्क' से पुष्ट 'विषाद' की शांति करा कर 'हर्ष' की सुन्दर व्यंजना की गई है—

कौने बिरमाए कित छाए, ग्रजहूँ न ग्राए,
कसे सुधि पाऊँ प्यारे मदन गुपाल की ।।
लोचन जुगल मेरे ता विन सफल ह्वै हैं,
जा दिन बदन-छिब देखों नंद-लाल की ।।
सेनापित जीवन-ग्रधार गिरधर विन,
ग्रौर कौन हरै बिल बिथा मो बिहाल की ।।
इतनी कहत, ग्राँसू बहत, फरिक उठी
लहर लहर हग बाँई ब्रज-बाल की ।।

लोगों का विश्वास है कि स्त्रियों की बाई ग्रांख फड़कना शुभ है। इससे प्रायः यह अनुमान किया जाता है कि या तो ग्रपना कोई स्वजन ग्राने वाला है ग्रथवा वह ग्रांख फड़कने वाले व्यक्ति की याद कर रहा है। इसी विश्वास के ग्रावार पर किव ने 'हर्ष' की व्यंजना की है। जिस परिस्थित में उसने इस

१. दूसरी तरंग, छंद ६१

२. दूसरी, तरंग, छंद ६=

भाव का उदय दिखलाया है उससे इस भाव में विशेष चमत्कार आ गया है। श्वेद है कि ऐसे स्थल अधिक नहीं हैं।

विरह-वर्णनों में विरहियों की मानसिक स्थित के सूक्ष्म विश्लेषणा की बड़ी श्रावश्यकता होती है। विभिन्न परिस्थितियों में पड़ कर विरही क्या सोचता है, दुखी व्यक्तियों को देखकर वह किस प्रकार सहज ही में सहानुभूति प्रकट करने लगता है, संसार की साधारण से साधारण घटनाश्रों को वह किस रूप में लेता है श्रादि अनेक विषयों की ग्रोर किव को दृष्टि दौड़ानी पड़ती है; पर इस क्षेत्र में सेनापित की जानकारी सीमित दिखलाई पड़ती है। उन्होंने विरह-काल की साधारण स्थितियों का ही परिचय दिया है। इस कारण उनका विरह-वर्णन स्वाभाविक होने पर भी अपूर्ण ही कहा जायगा। उनकी श्रांकार-प्रियता के कारण भी उनके विरह वर्णन को क्षित पहुँची है। किव अनुप्रासादि के लिए उपयुक्त शब्दों के खोजने में पड़ जाता है श्रौर फलतः भावोत्कर्ष दिखनाने की श्रोर उसका घ्यान कम जाता है।

भाव-व्यंजना में सब से ब्रावश्यक बात यह है कि जिस भाव का वर्णंन किया जा रहा हो उससे किव ब्रच्छी तरह से परिचित हो। कल्पना के सहारे वह ब्रिधिक दूर नहीं जा सकता। मानव-हृदय के जिन भावों से किव स्वयं प्रिचित होता है उन्हीं के चित्रण में उसे पूरी सफलता मिल सकती है। सेना-पित को मानव-जीवन की सुकुमार भावनाग्रों से उतना ब्रनुराग न था जितना इत्साहपूर्ण वीरोल्लास से। उनको इस प्रवृत्ति का परिचय उनके 'रामायण वर्णंन' को देखने पर मिल सकता है। राम-कथा में मानव-जीवन से संबंधित ब्रनेक भावनाग्रों का भांडार है। उसके संपूर्ण ग्रंगों को सफलता-पूर्वक विश्वत करने में महाकवि ही सफल हुए हैं। राम-कथा की विश्वदता की ग्रोर सेनापित का भी ध्यान गया था—

एती राम-कथा, ताहि कैसे कै बखाने नर, जाते ए बिमल बुद्धि बानी के बिहीने हैं। सेनापित यातें कथा-क्रम कौं प्रनाम करि, काहू काहू ठौर के किबत्त कछू कीने हैं।।° सेनापित ने राम-कथा से मुख्यतया निम्नलिखित स्थलों का वर्णन किया

१. चौथी तरंग, छंद ६

है—सीता-स्वयंवर, परशुराम-मिलन, मारीच-बंध, हनुमान का लंका जाना, सेतु बाँधने का ध्रायोजन, हनुमान तथा राक्षसों का युद्ध, ध्रंगद का रावण के पास जाना, राम-रावण युद्ध तथा सीता की ग्रानि-परीक्षा। इस नामावली को देखने से यह विदित होता है कि किव ने प्रधानत्या वीरोत्साह वाले स्थल ही चुने हैं। भरत से संबंधित कथा का वह कोई विवरण नहीं देता। वन-गमन, दशरथ की मृत्यु, चित्रकूट में राम ग्रीर भरत का मिलन, लक्ष्मण की शिक्ष लगना ग्रादि स्थलों को तो उसने बिलकुल ही छोड़ दिया है। 'शोक' का किव पर कोई प्रभाव न था ग्रतः उसने शोक वाले स्थलों को नहीं चुना। यदि उन पर इस स्थायोभाव का कुछ भी प्रभाव होता तो यह कम से कम दो-चार र्छद तो इस विषय पर ग्रवश्य ही लिखता। वस्तुस्थित यह है कि उसका ध्यान राम, रावणा, हनुमान ग्रादि के शौर्य तथा पराक्रम की ग्रोर हो रहता है। जहां इनके वर्णन से कुछ ग्रवकाश मिलता है वहां वह भिक्त-भाव से प्रेरित होकर राम का गुणागान करने लगता है।

वीर रस के चित्रण में बहुधा किवयों ने युद्धों के विशद वर्णानों से काम चलाया है। किन्तु तोपों की गड़गड़ाहट तथा तलवारों की छपछपाहट में वीर रस की वैसी व्यंजना नहीं होती जैसी वीरोचित उत्साह के प्रदर्शन में । सेनापित को हम युद्ध का वर्णन करने में उतना तत्पर नहीं पाते हैं जितना युद्ध की तैयारी का वर्णन करने में। राम का सेना एकत्रित करना, हनुमान को सीता की खोज में भेजना, सेतु बाँधने का आयोजन करना आदि विषयों के वर्णानों की आर किव ने अधिक घ्यान दिया है। इसी कारण उसकी रचनाओं में वीर रस का अच्छा परिपाक हुआ है।

राम-रावरा-युद्ध के वर्रान में धर्म-भाव के काररा प्रायः राम का उत्कर्ष प्रधिक प्रदिश्ति कर दिया जाता है ग्रौर रावरा की वीरता पर थोड़ा बहुत कह कर संतोष कर लिया जाता है। व्यावहारिक दृष्टि से यह कुछ ग्रस्वाभाविक लगने लगता है। वीरों का उत्साह ग्रपने प्रतिपक्षी की ग्रसीम शक्ति को देखकर ग्रौर भी चढ़ जाता है, न कि उसकी हीनता देखकर। सेनापित की कविता में वह त्रुटि कम पाई जाती है। उन्होंने राम तथा रावरा का समान उत्कर्ष विरात किया है। इसी से उनके वर्रानों में ग्रधिक सजीवता ग्रा सकी है। उदाहररार्थ किया ने कमेवीर राम को जिस परिस्थित में वित्रित किया है वह दृष्टव्य है—

इत बेद बंदी बीर बानी सौं बिरद बोलें,
उत सिद्ध-विद्याघर गाइ रिभावत हैं।
इत सुर-राज, उत ठाढ़े हैं ग्रसुर-राज,
सीस दिगपाल, भुवपाल नवावत हैं॥
सेनापति इत महाबली साखामृग-राज,
सिंधुराज बीच गिरि-राज गिरावत हैं।
तहाँ महाराजा राम हाथ लै धनुष बान,
सागर के बाँधिबे कों ब्यौंत बतावत हैं॥

राम-रावण-युद्ध का वर्णन करते समय भी इसी पद्धति से काम लिया गया है —

युद्ध-स्थल में लड़ते हुए वीरों की मुद्रा चित्रित कर देने से युद्ध का वास्तिवक चित्र सामने खड़ा हो जाता है। युद्ध करते हुए राम की इस मुद्रा को देखिए—

काढ़त निषंग तैं, न साधत सरासन मैं, खैंचत, चलावत न बान पेखियत है। स्रवन मैं हाथ, कुंडलाकृति धनुष बीच, सुन्दर बदन इकचक लेखियत है।। सेनापित कोप ग्रोप ऐन हैं ग्ररुन नैंन, संबर-दलन मैंन तैं बिसेखियत है।

१. चौथी तरंग, छंद ४६

२. चौथी तरंग, छंद ४८

रह्यों नत ह्वै कै ग्रंग ऊपर की संगर मैं,
चित्र कैसी लिख्यो राजा राम देखियत है।।'
सेनापित ने राम की दानवीरता पर भी दो छंद लिखे हैं। एक किवत्त
भीं एक सुन्दर युक्ति द्वारा उसका वर्शन किया गया है—

रावनं कौं बीर, सेनापित रघुबीर जू की, ग्रायौ है सरन, छांड़ि ताही मद ग्रंघ कौं। मिलत ही ताकौं राम कोप कै करी है ग्रोप, नामन कौं दुज्जन, दलन दीन-बंध कौं।। देखौ दान-बीरता, निदान एक दान ही मैं, कीने दोऊ दान, को बखानें सत्य संध कौं। लंका दसकंघर की दीनी है विभीषन कौं, संकाऊ बिभीषन की दीनी दसकंध कौं।।

राम ने रावगा की लंका को विभीषणा को दे दिया, एक दान तो यही हो गया। किंतु उन्होंने इसी दान द्वारा एक दूसरा दान भी दे दिया। विभीषणा को लंका का अधिपति बना देने से रावणा को विभीषणा की चिंता हो गई। उसके जीते ही उसका भाई लंकाधीश बन गया और उसे यह फ़िक बढ़ गई कि अब विभीषणा से भी सामना करना पड़ेगा।

ऊपर जो किवत्त उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं उन्हें देखने से यह पता चलेगा कि किव ते कर्णकट् शब्दों की अस्मार करने का प्रयत्न नहीं किया है। सेनापित के अन्य किवत्तों में भी यही विशेषता परिलक्षित होती है। शब्दों के दित्व रूप रखने का आग्रह केवल छप्पयों में है, जो अपभ्रंश काल के परंपरा-पालन के अनुरोध से है। शब्दों के कर्णकट्र रूप प्रयुक्त न करने पर भी सेनापित के किवत्त श्रोज गुरा से पूर्ण हैं। वास्तव में श्रोज आदि गुरा रस के स्वाभाविक धर्म हैं और जहाँ कहीं रस होगा वहाँ ये स्वतः वर्तमान होंगे। आचार्यों का मत है-कि इनकी रस के साथ अचल स्थिति होती है। श्रे अतएक

१. चौथी तरंग, छंद ६०

२. चौथी तरंग, छंद ४०

३. ये रसस्याङ्गिनो धम्माः शौर्य्यादय इवात्मनः । उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुगाः ।

<sup>—</sup>काव्यप्रकाश (ग्रब्टम उल्लास, क्लोक १)

शब्दों को विकृत करके स्रोज गुरा लाने का प्रयत्न व्यर्थ ही है।

'उत्साह' में मर्यादा का भाव सर्वदा वर्त्त मान रहता है। वीरों की वीरता श्रपनी सीमा उल्लंघन नहीं करती—

बज्र हू दलत, महा कालै संहरत, जारि भसम करत प्रलै काल के अनल कौं। फंभा पवमान अभिमान कौं हरत बाँधि, थल कौं करत जल, थल करें जल कौं। पब्बें मेरु-मंदर कौं फोरि चकचूर करें, कीरति कितीक, हनैं दानव के दल कौं। सेनापित ऐसे राम बान तऊ बिप्र हेतु, देखत जनेऊ खैंचि राखैं निज बल कौं।'\*

किंतु 'क्रोध' में मर्यादा का भाव विलीन हो जाता है। क्रोध से भरे परशुराम जी पैर छूते हुए दशरथ की छोर थोंड़ा भी घ्यान नहीं देते। वे तो अपने गुरु के घनुष तोड़ने वाले को नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं—

भीज्यौ है रुधिर भार, भीम, घनघोर घार कानौं सत कोटि हू तैं कठिन कुठार है। छितियन मारि कै निच्छित्रिय करी है छिति बार इकईस, तेज-पुंज कौं ग्रधार है। सेनापित कहत कहाँ है रघुबीर कहाँ है खोह भर्यौ लोह करिबे कौ निरधार है। परत पगनि दसरथ कौं न गनि, ग्रायौ ग्रगनि-सरूप जमदगनि-कुमार है।

भयानक रस का चित्ररा तीन जगह किया गया है। निम्नलिखित दृश्य धनुषभंग के श्रवसर का है —

हहरि गयो हरि हिए, घधिक धीरत्तन मुक्किय ॥ ध्रुव नरिंद थरहर्यौ, मेरु धरनी धिस धुक्किय ॥

१. चौथी तरंग, छंद २८

२, चौथी तरंग, छंद २६

म्राख्यि पिख्यि निहं सकइ सेस निख्यिन लिग्गिय तल। सेनापित जय सद्द, सिद्ध उच्चरत बुद्धि बल।। उद्दंड चंड भुजदंड भिर, धनुष राम करषत प्रबल। टुट्टिय पिनाक निर्घात सुनि, लुट्टिय दिगंत दिग्गज बिकल।

दो-एक स्थलों को छोड़कर 'कवित्त-रत्नाकर' में हास्य रस का श्रभाव है। उपर्युक्त प्रधान रसों के अतिरिक्त शांत रस का परिपाक बहुत सुन्दर हुग्रा है। ग्रागे इस पर विचार किया गया है।

### ३-भक्ति-आवना

हिन्दू धर्म की व्यापकता प्रसिद्ध है। उसके अन्तर्गत एक आरे तो मस्तिष्क को संतुष्ट करने वाली सूक्ष्मातिसूक्ष्म दार्शनिक विचारावली पाई जाती है, दूसरी ग्रोर लोक-धर्म का वह विधान पाया जाता है जिसके द्वारा संसार का काम चलता है। हिन्दू धर्म की व्यापकता, मुख्यतया, इन्हीं दोनों के समन्वय के फलस्वरूप है। साधारण हिन्दू जनता की शांतिप्रियता ने भी इस स्रोर विशेष सहायता पहुँचाई है। लड़ाई-भगड़ा उसे म्रधिक प्रिय नहीं रहा है। धार्मिक विषयों में तो यह शांतिप्रियता प्रचुर परिमारा में दृष्टिगोचर होती है। इसका यह तात्पर्यं नहीं है कि हिन्दू धर्म के विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में लडाई-भगड़े का वातावरण नहीं रहा है। शैवों भ्रीर वैष्णवों के भगड़े इतिहास में प्रसिद्ध ही हैं। ग्राधुनिक समय में भी जहाँ इन संप्रदायों के केन्द्र हैं वहाँ कभी कभी सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता का उग्र रूप देखने को मिल जाता है, किन्तू यदि घ्यानपूर्वंक देखा जाय तो यह विदित होता है कि यह प्रतिद्वंद्विता मठाधीशों, महंतों तथा उनके चेले-चपाटियों श्रीर कुछ थोड़े से श्रनुयायियों तक ही सीमित रही है श्रौर रहती है। साधारण जनता में इन विद्वेषपूर्ण भावनात्रों का प्रचार नहीं हो पाता है। भगवान एक हैं और वह अपने भक्तों के दुःखों को दूर करने के लिए भ्रनेक रूपों में भ्रवतरित होते हैं-साधारण जनता के संतोष के लिए यह सीधी सादी विचारघारा पर्याप्त है। यह प्रवृत्ति ग्राज की नहीं है, प्राचीन समय से चली ग्रा रही है ग्रौर इसके कारएा ही व्यावहारिक जीवन में वर्भ का वह व्यापक स्वरूप चल पडा था जो 'सनातन धर्म' के नाम से प्रसिद्ध है ग्रौर जिसके ग्रंतर्गत हिन्दू धर्म में पाए जाने वाले सभी मतों तथा सिद्धान्तों का समावेश मिलता है।

१. चौथी तरंग, छंद १६

फंलतः म्राज कल किसी साधारणा हिंदू गृहस्थ के व्यावहारिक जीवन को देख कर सहसा यह बता देना कठिन हो जायगा कि वह शैव है, वैष्णव है म्रथवा शाक्त है। म्राज रामनवमी, जन्माष्टमी, दुर्गाष्टमी तथा शिवरात्रि, सभी घरों में समान उत्साह से मनाई जा रही हैं।

हमारे समाज में जब कभी कुछ लोगों में एकांगी प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है तभी विचारशील महापुरुषों ने उसका विरोध किया है। विक्रम की १७वीं सताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने धार्मिक क्षेत्र में प्रचलित एकांगिता का तिइस्कार किया था। उन्होंने अपनी सशक्त लेखनी द्वारा हिंदू समाज का ध्यान इस स्रोर आकर्षित किया था। उनके तिरस्कार का जो मंगलमय प्रभाव समाज पर पड़ा है उससे हम सभी परिचित हैं। राम के अनन्य भक्त होते हुए भी उन्होंने 'कृष्णा गीतावली' लिखी। शिव को तो उन्होंने राम-कथा का एक आवश्यक अंग ही बना दिया।

सिद्धांत को दृष्टि से सेनापित भी गोस्वामी जी की परंपरा में झाते हैं। वे राम के उत्कट भक्त थे, पर कृष्ण तथा शिव से भी उन्हें विशेष स्नेह था झौर तदनुसार उन्होंने उनका भी गुरागान किया है। वैष्ण्व भक्त कियों की भाँति सेनापित भी तीर्थ-सेवन, गंगा-स्नान झादि विषयों पर झास्था रखते थे, यद्यपि भक्ति के क्षेत्र में वे इन बातों की कोई विशेष झावश्यकता नहीं समभते थे। किंतु इन साम्यों को देखकर यह न समभना चाहिए कि सेनापित की रचना पर 'रामचरितमानस' का कोई विशेष प्रभाव पाया जाता है। एक तो सेनापित के 'रामायण वर्णन' में कथा का कोई विस्तार मिलता ही नहीं है, दूसरे जहाँ कहीं कुछ घटनाझों का वर्णन पाया भी जाता है वहाँ वे 'मानस' के झाधार पर न होकर वाल्मीिक रामायण पर ही झवलंबित हैं। उदाहरसार्थं परशुराम-आगमन का वर्णन स्वयंवर के समय न होकर, अयोध्या लौटते समय ही किया गया है।

• जहाँ तक राम के नारायण्रत्व का संबंध है, सेनापित गोस्वामी जी की कोटि में झाते हैं। उन्होंने रामावतार के लोकोपकारी गुणों का वर्णन विस्तार के साथ किया है। जैसा कि दिखलाया जा चुका है, राम के पराक्रम का वर्णन भी उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ किया है। पर उन्होंने राम के झसीम सौंदर्य के चित्रण करने का प्रयत्न कम किया है—केवल प्रसंग-वश कुछ छंद यूत्र-तत्र लिख दिए हैं। वे राम के वीरत्व तथा उनकी भक्तवत्सलता से ही विशेष रूप से

प्रभावित हुए हैं ग्रौर इन्हीं का वर्णन करने में वे दत्तचित रहे हैं। सेनापित में न तो गोस्वामी जी की सी सर्वाङ्गीरा प्रतिभा थी ग्रौर न मानव-जीवन से उनका उतना घनिष्ठ परिचय ही था। ग्रतएव यदि गोस्वामी जी की भिक्त-भावना के सामने सेनापित के भिक्त संबंधी उद्गार उतने व्यापक एवं मार्मिक न जचें तो कोई ग्राश्चयं नहीं। किंतु भगवान् के जिस स्वरूप को लेकर सेना-पित चले हैं उसके प्रति उनके हृदय में सच्चा ग्रनुराग था ग्रौर वे उसकी ग्रिभिव्यक्ति करने में पूर्णरूप से सफल हुए हैं। निम्नलिखित विवरण द्वारा इस कथन की सत्यता प्रकट हो जायगी।

जीवन की नश्वरता का सच्चा अनुभव हुए बिना सांसारिकों का ईश्वरोन्मुख होना संभव नहीं है। जब मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि जीतन एक क्षिणिक घटना है और थोड़े ही समय में सारा खेल समाप्त होने वाला है तब उसे परमार्थ की चिन्ता होती है—

> कीनौ बालापन बालकेलि मैं मगन मन, लीनौ तहनापै तहनी के रस तीर कौं। ग्रब तू जरा मैं पर्यौ मोह पींजरा मैं, सेना-पति भजु रामैं जो हरैया दुख पीर कौं।। चितहिं चिताउ, भूलि काहू न सताउ, श्राउ लोहे कैसो ताउ न बचाउ है सरीर कौं। लेह देह करि कै पुनीत करि लेह देह, जीमैं ग्रवलेह देह सुरसरि नीर कौं।।

जीवन वास्तव में है ही कितना ? उसे लोहे का ताव ही समभ्रता चाहिए क्योंकि वह शीघ्र ही समाप्त हो जायगा ग्रौर तब कुछ करते न बनेगा। ग्रातः बुद्धिमानी इसी में है कि इस कठिनता से प्राप्त किये हुए लोहे के ताव से लाभ उठाया जाय ग्रौर सत्कर्मी द्वारा परमार्थ-साधन किया जाय।

संसार की अनित्यता से क्षुब्ध होकर जब भक्त भगवान् के लोकोपकारी स्वरूप की ओर देखता है तो उसके हृदय में अपूर्व आशा का संचार होने लगता है। वह जिधर आंख उठाकर देखता है उधर ही उसे भगवान् की असीम करुणा दिखलाई पड़ती है। वह जब देखता है कि भगवान् में ऐसी

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup> १. पाँचवीं तरंग, छंद १२

भक्तवरसलता है कि दीन दुखियों को कब्ट होते ही वे उसके निवारण के लिए तित्पर दिखलाई देते हैं तब उसका चित्त स्थिर हो जाता है और उसे यह आ-स्वासन मिलने लगता है कि उसकी रक्षा करने वाला भी विद्यमान है—

> श्रिर किर श्राँकुस बिदार्यो हिरनाकुस है, दास कौं सदा कुसल देत जे हरष हैं। कुलिस करेरे, तोरा तमक तरेरे, दुख दलत दरेरे कै, हरत कलमष हैं।। सेनापित नर होत ताही तैं निडर, डर तातैं तू न कर, बर कहना बरष हैं। श्रित श्रिनयारे चंद कला से उजारे, तेई मेरे रखवारे नरिसह जू के नख हैं।।

परमार्थ-साधन करने के लिए लोग अनेक प्रकार के उपाय किया करते हैं। कोई तीर्थ-सेवन करता है, कोई बाल्यकाल से ही घर-द्वार छोड़ कर पंचानित तप करता है, कोई सुखों को त्याग कर अध्याग-योग साधन करता है। किंतु भक्त क्या करता है ? सेनापित कहते हैं कि हम तो सुख की नींद सोते हैं, क्योंकि सांसारिक कष्ट तो हमें छू तक नहीं जाते। हमारे दु:खों का अनुभव हमें व होकर राम को होता है —

कोई परलोक सोक भीत स्रित बीतराग तीरथ के तीर बिस पी रहत नीर ही। कोई तपकाल बाल ही तें तिज गेह-नेह, स्रागि किर स्रास-पास जारत सरीर ही॥ कोई छाड़ि भोग, जोग धारना सौं मन जीति, प्रीति सुख-दुख हू में साधत समीर ही। सोवैसुख सेनापित सीतापित के प्रताप, जाकी सब लाग पीर ताही रघुबीर ही।।

भक्तों को इस विचार से जितना सुख तथा धर्य प्राप्त होता है उतना किसी दूसरी बात से नहीं। भक्त हृदय मीरा ने भी अपने काव्य में इसी प्रकार

- १. पाँचवीं तरंग, छंद ३६
- २. पाँचवीं तरंग, छंद ५६

की भावना प्रकट की है --

हरि तुम हरो जन की भीर। द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायौ चीर।। दास मीरा लाल गिरिधर दुख जहाँ तह पीर।।

भक्त के ऊपर कोई कष्ट पड़ा नहीं कि भगवान् को उस कष्ट की पीड़ा का अनुभव होने लगा। उसे थोड़ी देर भी पीड़ित होने देना उन्हें मंजूर नहीं।

भगवान् की भक्तवत्सलता तथा विशालता का श्रनुभव हो जाने पर जब भक्त श्रपनी श्रोर देखता है तो उसका हृदय ग्रात्मग्लानि तथा पश्चांताप से भर जाता है। कहाँ भगवान् इतने महान् श्रौर कहाँ हम इतने नीच। उसे इस बात पर श्राश्चर्य होने लगता है कि हम भक्त कहलाए कैसे ? भगवान् ने हमें 'सेवक' का पद स्था सोच कर दिया—

गिरत गहत बांह घाम मैं करत छांह,
पालत बिपत्ति मांह, कृपा-रस भीनौ है।
तन कौं बसन देत, भूख मैं असन, प्यासे
पानी हेतु सन बिन मांगे आनि दीनौ है।
चौकी तुही देत अति हेतु कै गरुड़केतु!
हो तौ सुख सोवत न सेवा परबीनौ है।
आलस की निधि, बुधि बाल, सु जगतपित!
सेनापित सेवक कहा धौं जानि कीनौ है।।

'रामरसायन' में दैन्य की यह भावना प्रायः सर्वत्र ही पाई जाती है केवल एक कवित्त ऐसा है जहाँ इस भावना का अभाव है और भक्त तार्किकों के रूप में देखा जाता है। वह भगवान् से कहता है कि यदि यही बात निश्चित रही की मनुष्य को कमों के अनुसार ही फल मिलता है तब तो हम स्वयं ब्रह्म ठहरते हैं, तुम्हारा ब्रह्मत्व किस बात में रहा—

तुम करतार जन रच्छा के करनहार,
पुजवन हार मनोरथ चित चाहे के।
यह जिय जानि सेनापित है सरन धायौ,
हूजियै सरन महा पाप-ताप दाहे के।।

१. पाँचवीं तरंग, छंद २४

जौ कौहू कहाँ कि तेरे करम न तैसे, हम गाहक हैं सुकृति भगति रस लाहे के। आपने करम करि हौं ही निबहौंगौ, तौब हौं ही करतार, करतार तुम काहे के?।।

इस किबत्त पर विचार करते समय सेनापित की प्रकृति पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। वे स्वभाव से गिविष्ठ थे जैसा कि उनकी रचनाओं से स्पष्ट हो जाता है। 'रामरसायन' में ही ऐसे छंद हैं जिनसे किव की स्वाभि-मानी प्रकृति लिक्षित होती है। भिक्त के क्षेत्र में यह गर्व बहुत कुछ दब गया है, कैवल दो एक स्थलों पर उसका थोड़ा आभास मिल जाता है।

'रामरसायन' में एक ग्रन्य प्रकार की कठिनाई भी उपस्थित होती है। एक किन्त में किन मूर्ति-पूजा का खंडन करता हुग्रा दिखलाई पड़ता है। वह दृष्टि को ग्रंतर्मुखी बनाने का उपदेश देता है, क्योंकि पुष्पों से ढकी हुई प्रतिमा को भगवान् मानना भ्रम है। वह 'निरंजन' से परिचय प्राप्त करने का उपदेश देता है—

धातु, सिला, दार, निरधार प्रतिमा कौं सार, सो न करतार तू बिचार बैठि गेह रे। राखु दीठि श्रंतर, कछू न सून-श्रंतर है, जीभ कौं निरंतर जपाउ तू हरे हरे।। मंजन बिमल सेनापित मन-रंजन तू, जानि कैं निरंजन परम पद लेह रे। कर न सँदेह रे, कही मैं चित देह रे, क-हा है बीच देहरे ? कहा है बीच देह रे॥'

किन्तु इन विचारों को स्वयं सेनापित का नहीं कहा जा सकता। यह तो देशकाल का प्रभाव है जिससे प्रभावित होकर किव उक्त किवत्त लिख गया है। सेनापित के समय में निर्गुण भिक्त का काफ़ी प्रचार था। गोस्वामी जी ने लोगों में फैली हुई इस विचार-घारा का स्पष्ट शब्दों में निर्देश किया है। वे भगवद्भिक्त की चरम सीमा तक पहुँच गए थे, ग्रतः उनके काव्य में निर्गुण

- १. पाँचवीं तरंग छंद २६
- २. पाँचवीं तरंग, छंद ३१

संप्रदाय का रंग चढ़ना ग्रसंभव था। किंतु साधारण स्थिति के वैष्ण्वों का इन भावनाग्रों से कभी-कभी प्रभावित हो जाना स्वाभाविक था। यही नहीं, प्रेम-साधना के उच्च ग्रासन पर बैठी हुई मीरा की ग्रोर भी थोड़ा ध्यान दिश्लिए। वे ग्रपनी टूटी-फूटी शब्दावली में ग्रपने प्रेम की पीर व्यंजित किया करती हैं। पर कभी-कभी 'सुन्नमहिलया', 'ग्रनहद,' 'करताल' ग्रादि हठयोग की बातों को भी कह जाती हैं। किंतु जिन्होंने मीरा के काव्य को पढ़ा है वे यही कहेंगे कि मीरा के भोले-भाले हृदय से इन भावनाग्रों का कोई सम्बन्ध न था। देश-काल के प्रभाव के कारण ही उनके काव्य में इस प्रकार के कुछ नाम मिल जाया करते हैं।

'रामरसायन' के भ्रन्य किवत्तों को देखने से भी यह बात बिलकुल निश्चित हो जाती है कि सेनापित का घ्यान सगुरा भगवान् की भिवत करना था, न कि 'निरंजन' को जानना । उन्होंने निर्गुरा सगुरा का विवाद ही नहीं उठाया । 'रामरसायन' के पहले ही किवत्त में भगवान् के निर्गुरा तथा सगुरा स्वरूपों को चुपचाप स्वीकार कर लिया गया है—

> हगन सौं देखें बिस्वरूप है स्रनूप जाकौं, बुद्धि सौ बिचारें निराकार निरधार है।

शिव के तो सेनापित बड़े भक्त थे। उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ उनका वर्णन किया है। उनके शीघ्र ही सन्तुष्ट हो जो जाने वाले गुणों पर वे मुग्ध हो गए हैं—

सोहित उतंग, उत्तमंग, सिस संग गंग, गौरि श्ररधंग, जो श्रनंग प्रतिकूल है। देवन कौं मूल, सेनापित श्रनुकूल, किट चाम सारदूल कौं, सदा कर त्रिसूल है।। कहा भटकत! श्रटकत क्यौं न तासौं मन? जातें श्राठ सिद्धि नव निद्धि रिद्धि तू लहै। लेत ही चढ़ाइबे कौं जाके एक बेल पात, चढ़त श्रगाऊ हाथ चारि फल फूल है।

१. पाँचवीं तरंग, छंद १

२. पाँचवीं तरंग, छंद ४५

वे कहते हैं---

बानारसी जाइ, मनिकर्निका श्रन्हाइ, मेरौ, संकर तैं राम-नाम पढ़िबे कौं मन है ।

'रामरसायन' में गंगा वर्रान संबंधी लगभग पन्द्रह-सोलह छंद पाए जाते हैं। वैसे तो गंगा-वर्रान प्रकृति-वर्रान की दृष्टि से भी किया जा सकता है, किंतु सेनापित कृत गंगा-वर्रान गंगा की प्राकृतिक शोभा की दृष्टि से नहीं लिखा गया, वरन् भिक्त-भावना से प्रेरित होकर लिखा गया है। भ्रतएव यह वर्रान शान्त रस्के उद्दीपन विभाव के भ्रंतर्गत माना जायगा।

राम के चरगों से गंगा निकली हैं अतः यदि कोई व्यक्ति गंगा जल को स्पर्श करता है तो वह राम के चरगों को भी छूता है—

राम-पद-संगिनी, तरंगिनी है गंगा तातें याहि पकरे तैं पाइ राम के पकरिय। र

कवि ने गंगा-माहात्म्य का वर्णन खूब बढ़ा चढ़ा कर किया है श्रीर सुन्दर उक्तियों द्वारा गंगा की बड़ाई की है—

काल तैं कराल कालकूट कंठ माँ स लस
व्याल उरमाल, श्रागि भाल सब ही समैं।
ब्याधि के श्ररंग ऐसे ब्यापि रह्यौ श्राधो श्रंग,
रह्यो श्राधो श्रंग सो सिवा की बकसीस मैं।।
ऐसे उपचार तैं न लागती बिलात बार,
पैयती न वाकी तिल एकौ कहूँ ईस मैं।
सेनापित जिय जानी सुधा तैं सहस बानी,
जो पैं गंगा रानी को न पानी होतौ सीस मैं॥

शिव ने गंगा को सिर पर घारण किया यह अच्छा ही हुआ, नहीं बे तो उनकी बुरी गित हो गई होती। उनका आधा शरीर तो पार्वती जी के कब्जे में हैं, बाकी बचा आधा। यदि विचार कर देखिए तो वह व्याधियों का भांडार हो रहा है—कंठ में काल से भी विकराल विष, हृदय पर सर्गों की माला तथा

१ पाँचवीं तरंग, छंद ४४

२ वही, छंद ४४

३ वही, छंद ६०

मस्तक पर त्रिलोचन स्थित है। इन भयंकर वस्तुग्रों के होते हुए भी शिव जी की जो रक्षा हो सकी है वह सुधा से सहस्रगुने प्रभाव वाले गंगा-जल के कारण ही है।

उपर्युक्त उद्धरणों के झाधार पर यह कहा जा सकता है कि सेनापित की भिक्त-भावना में हृदय की तल्लीनता झौर झनुभूतियों की सचाई है। झपनी भिक्त-भावना के कारण वे जीवन की उस स्थिति तक पहुँच गए थे जहाँ सांसारिक यातनाएँ मनुष्य के लिए कोई महत्व नहीं रखतीं और हृदय शांत हो जाता है। इसी से वे किलकाल से कहते हैं कि तू मेरा क्या झपकार कर सकता है? काल भी मुभे नष्ट नहीं कर सकता। भगवान् के दरबार में मेरी पैठ हो गई है। स्वयं राम मुभे अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि मुभे उनकी सेवा करते हुए काफ़ी समय हो चुका है; सीता रानी भी मुभे जानती हैं झौर लक्ष्मण का मुफ पर अनुराग है; झब विभीषण तथा हनूमान झादि वीर मेरे सामने गर्व नहीं करते, प्रत्युत् मुभे 'बड़ी सरकार' का नौकर समभ कर मेरा झादर करते हैं। जब मैं ऐसे उच्च पद पर पहुँच गया हूँ तो तेरी चिन्ता मुभे क्यों हो—

मोहि महाराज ग्राप नीके पहिचानें, रानी जानकीयो जानें, हेतु लखन कुमार को। विभीषन, हनूमान, तिज ग्रिभमान, मेरो करें सनमान जानि बड़ी सरकार को।। एरे किलकाल! मोहि कालौ न निदिर सकें; तू तो मित मूढ़ ग्रित कायर गँवार को। सेनापित निरधार, पाइपोस-बरदार, हौं तो राजा रामचंद जू के दरबार को।।

# ४--ऋतु-वर्णन

रस-सिद्धान्त के भ्रन्तर्गत विभाव को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जो ठीक ही है। विभाव के संयोग से हृदय में वासना रूप में स्थित रित भ्रादि स्थायीभाव जागरित होते हैं. विभाव दो प्रकार के कहे गए हैं—

१ त्पांचवीं तरंग, छंद २३

श्रालंबन, जो हृदय में किसी भाव-विशेष को प्रवितित करते हैं २. उद्दीपन, को उत्थित मनोविकार को उद्दीप्त करते हैं । श्रुंगार रस के श्रालंबन विभाव मायक नायिका हैं । उसके उद्दीपन विभाव के श्रंतर्गत कुछ बातें ऐसी मानी गई हैं जो पात्रगत हैं (जैसे नायक श्रयवा नायिका के श्रंग-प्रत्यंग, उनकी मनमोहक चेष्टाएँ, उनकी वेश-भूषा श्रादि ) तथा कुछ ऐसी हैं जो पात्रों से बहिगंत हैं । श्राचार्यों ने इसी दूसरे प्रकार के उद्दीपन विभाव के श्रंतर्गत प्रकृति के विशाल सौंदर्य में से वन, उपवन, सरोवर, षट्ऋतु श्रादि कुछ, प्रमुख रूपों को स्थान दिया है । इस संकुचित दृष्टिकोग के कारण रस निरूपण पद्धित में प्रकृति के उन स्वतंत्र वर्णानों का समावेश न हो सका जिनमें वह स्वयं श्रालंबन के रूप में दिखलाई पड़ती थी। प्रकृति को उद्दीपन के रूप में चित्रत करने का चलन रीति-ग्रंथों के श्रधिकाधिक प्रचार के साथ दिन-दिन बढ़ता ही गया।

हिंदी साहित्य के ग्राचार्यों ने संस्कृत के रीति ग्रंथों को पैत्रिक संपत्ति के रूप में पाया था ग्रौर उन्होंने जहाँ उन ग्रंथों की ग्रन्य सभी बातों को ग्रपनाया वहीं प्रकृति-विषयक उपर्युक्त दृष्टिकोए। को भी यथावत् रहने दिया। उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की ग्राशा करना व्यर्थ ही है, क्योंकि हिन्दी साहित्य में रीति-सिद्धांतों का कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुग्रा। ग्रधिकांश कवियों ने संस्कृत ग्रंथों में पाई जाने वाली बातों को ही दोहराया है। विषय के विकास की बात तो बहुत दूर रही, बहुत से ग्रंथों में विषय की स्पष्टता तक पर घ्यान नहीं दिया गया है। ऐसी परिस्थित में प्रकृति को जो स्थान संस्कृत-साहित्य-कारों ने दे दिया था उसी का प्रचार हिंदी साहित्य में भी होता रहा।

अपनी स्थिति के अनुरूप सांसारिक वस्तुओं को देखना मानव-समाज के लिए नितांत स्वाभाविक है। बहुधा देखा जाता है कि जब हमारा हृदय क्रोध आदि प्रवल मनोवेगों से आक्रांत रहता है तो साधारण बात पर भी हम एटट हो जाते हैं। हँसमुख व्यक्ति प्रायः सभी को प्रिय होते हैं; किंतु क्रोध से भरे हुए मनुष्य के लिए ऐसे व्यक्ति कुछ भी आकर्षण नहीं रखते। कभी-कभी तो उसे ऐसे व्यक्तियों की हँसी असह्य हो जाती है। विस्तृत जल राशि को लिए हुए वेग से बहती हुई गंगा की धारा को देख कर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका हृदय हर्षान्वित न होता हो? किंतु बाढ़ में बहता हुआ व्यक्ति उसे कालस्वरूप ही देखता है। ग्रीष्म की प्रचंड गर्मी के पश्चात् वर्षाऋतु कृ आगमन सभी

को सुखद होता है, किन्तु जिस दिन ग्रनवरत वृष्टि के कारण किसी व्यक्ति का मकान गिर जाता है तब तो सहसा उसके मख से यही निकल पड़ता है कि 'ग्राज तो बड़ा दुर्दिन है'। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार विभिन्न सांसारिक घटनाओं से प्रभावित हुआ करता है और तदनुसार ही अपने को सूखी अर्थवा दूखी समभ्रते लगता है। यह तो हुई व्यावहारिक जीवन की बात । काव्य में भी इस प्रकार की भावनाग्रों का वर्णन किया जाना स्वाभाविक ही है। परंतु थोडा सा विचार करने पर यह निर्विवाद हो जायगा कि काव्य में इस सिद्धांत को बहुत दूर तक नहीं ले जाया जा सकता। संसार हमारे सुख तथा दु: ख से थोड़ी सहानुभूति प्रकट करे यह तो संभव है, किन्त् हमारी भावनाओं से उनकी भावनाओं का तादात्म्य हो जाय यह आवश्यक नहीं, जिन कारणों से हमें सुख अथवा दु:ख का अनुभव हो रहा है, संभव है दुसरों के लिए उनका कोई ग्रस्तित्व ही न हो। ग्रतएव काव्य को इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें केवल हमारी ही नहीं वरन साधाररातया मानव-समाज के उपयोग की सामग्री वर्तमान हो। इसी को घ्यान में रख कर संस्कृत-साहित्य-कारों ने 'साधारगा करगा' के सिद्धान्त पर बहत जोर दिया है जिसका अभिप्राय यही है कि काव्य में विश्वित वस्तु का समावेश इस ढंग से होना चाहिए जिससे कि वह सर्व-साधारएा के उपभोग के योग्य बन जाय। कवि को ग्रपने संकृचित व्यक्तिगत वातावरण से ऊँचे उठकर सारे संसार की भ्रोर दृष्टिपात करना पड़ता है। ऐसा करने पर ही उसकी कविता में ऐसे गुरा ग्रा सकेंगे जिनके कारएा वह लोक-प्रिय हो सकेगी।

इस विशाल तथा व्यापक दृष्टिको ए को हम हिंदी के कुछ भक्त कियों में पाते हैं। प्रकृति-वर्णन के क्षेत्र में भी कहीं-कहीं इसी दृष्टि-विस्तार की भलक मिल जाती है, यद्यपि धर्म-भाव के कारए। वह बहुत स्पष्ट रूप में नहीं पाई जाती है। हिंदी के कुछ शृंगारी कियों की रचनाओं में प्रकृति और भी संकृचित रूप में दृष्टिगोचर होती है। नायक नायिका के क्रिया-कलापों से ही इन कियों का विशेष संबंध रहता था। ग्रतएव केलि-कुंज, पुष्प वाटिका, चंद्रोदय, शीतल मंद समीर तथा विभिन्न ऋतुओं के स्थूल स्वरूपों तक ही इनकी दृष्टि जाती थी और वह भी नायक-नायिका के मन में उत्थित भावों को उद्दीप्त करने के विचार से। इन कियों की दृष्टि के ग्रनुसार यदि शीतल समीर चलती है तो विरही जनों को जूलाने के लिए, पुष्प खिलते हैं तो किसी नायिका के केशपाध

को सजाने के लिए ग्रीर कोयल बोलती है तो नायिका को प्रियतम का स्मरण दिलाने के लिए।

प्रचित्त परंपरा के अनुसार सेनापित ने भी प्रकृति-वर्गान उद्दीपन के रूप में ही किया है। उनके बारहमासे के अधिकांश किवत्त उद्दीपन विभाव की दृष्टि से लिखे गये हैं। किंतु उनकी ऋतु संबन्धी रचना को भली प्रकार देखने से यह विदित होता है कि प्रकृति के प्रति उनके हृदय में पर्याप्त अनुराग या, यद्यपि परंपरा तथा साहित्यिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण वह बहुत संकृचित दिखलाई पड़ता है। कई स्थलों पर प्रकृति के रम्य रूपों से प्रभावित होकर किव उनका चित्रण करने का उद्योग करता है पर परंपरा के कारण उद्दीपन की भावना अज्ञात रूप से आ जाती है—

पाउस निकास तातैं पायौ श्रवकास, भयौ जोन्ह कौ प्रकास सोभा सिस रमनीय कौं। बिमल श्रकास, होत बारिज बिकास, सेना-पित फूले कास हित हंसन के हीय कौं।। छिति न गरद, मानौं रंगे हैं हरद सालि सोहत जरद, को मिलावै हिर पीय कौं। मत्त हैं दुरद, मिट्यौ खंजन दरद, रितु श्राई है सरद सुखदाई सब जीय कौं॥

किव यहाँ पर शरद्ऋतु के मनमोहक स्वरूप से प्रभावित है। स्वच्छ श्राकाश, फूला हुग्रा कास तथा हल्दी के से रंग में रँगे हुए जड़हन धानों को देख कर वह मुख हो गया है। 'हरि पीय' का स्मरण तो परंपरा के श्रनुरोध से हुग्रा है श्रीर किव ने उसका जिक्र यों ही कर दिया है। वास्तव में उसका ध्यान शरदागम की श्रोर ही है।

सेनापित कृत बारहमासे में सभी जगह उद्दीपन का पुट पाया जाता हो ऐसी बात नहीं है। ऐसे भी छंद हैं जिनमें किव प्रकृति का स्वतंत्र निरीक्षण करने में संलग्न है। सेनापित ग्रीष्मऋतु से ग्रधिक प्रभावित जान पड़ते हैं। भारतवासियों के लिए यह ग्रत्यन्त स्वाभाविक भी है क्योंकि पश्चिम देशों की श्रपेक्षा यहाँ ग्रीष्म की प्रखरता बहुत ग्रधिक रहती है। देखिए यहाँ पर किव

१ तीसरी तरंग, छंद ३७

ने कैसी काव्योचित भावुकता के साथ ग्रीष्म का वर्णन किया है—

बृष कों तरिन तेज सहसौ किरन करि,

ज्वालन के जाल बिकराल बरसत है।

तचित धरिन, जग जरत भरिन, सीरी

छाँह कों पकरि पंथी पंछी बिरमत है।।

सेनापित नैंक दुपहरी के ढरत, होत

घमका बिषम, ज्यों न पात खरकत है।

मेरे जान पौनौं सीरी ठौर कों पकरि कोंनों,

घरी एक बेंठि कहँ घामैं बितवत है।।

दोपहर ढलने पर अर्थात् दो बजे के लगभग कभी-कभी हवा एकदम बन्द हो जाया करती है। उस समय की उमस से सारा संसार व्याकुल हो जाता है। इसी को लक्ष्य करके किव कल्पना करता है कि मानो पवन भी, श्रीष्म के भीषण ताप से अस्त होकर, किसी स्थान में बैठ कर, थोड़ा विश्राम कर रहा है। ऐसे सुन्दर वर्णन श्रृंगारी किवयों की रचनाओं में बहुत कम मिलेंगे। बहुधा होता यह है कि ऋतु अथवा अन्य किसी प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करने के लिए जहाँ उन्होंने कलम उठाई वहीं एक सिरे से वस्तुओं का नाम गिनाना प्रारम्भ कर दिया। जो जितनी वस्तुओं को गिना सका उसने अपने को उतना ही कृतकृत्य समभा। 'किविप्रिया' में केशवदास ने वस्तुओं के वर्णन के लिए अनेक 'सूत्र' बताए हैं। यदि तालाब का वर्णन करना है तो निम्नलिखित वस्तुओं का वर्णन कर दीजिए—

"लिलत लहर, वग, पुष्प, पशु, सुरिभ, समीर, तमाल। करभ केलि, पंथी प्रकट, जलचर बरनह ताल॥"

इसी प्रकार सरिता, बाटिका, ग्राश्रम, ग्राम तथा ऋतुम्रों के संबंध में कुछ थोड़े से नाम गिना दिए गए हैं ग्रौर उनके वर्णन करने का उपदेश दिया गया है। किंतु कदाचित् किन-कर्म इतना सरल नहीं है जितना उक्त सूत्र देखने से प्रतीत होगा। यदि कुछ बातों को गिना देने से ही किसी दृश्य का वर्णन हो जाता तो कितता करना नितांत सरल व्यापार हो गया होता। किसी दृश्य का चित्रण करने के लिए केवल 'ग्रर्थ-ग्रह्ण' करा देने से काम नहीं

१ तीसरी तूरंग, छंद ११

चलता, उसका 'बिंब-ग्रहराए' कराना अत्यंत आवश्यक है । किंव को वर्ण्य-चस्तुओं की संक्लिष्ट योजना करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त वस्तुओं का अधिकाधिक संख्या में परिगरान कराना भी अनिवार्थ नहीं कहा जा सकता। यदि किंव चाहे तो वह कुछ मुख्य-मुख्य बातों को चुन कर उन्हीं के द्वारा अपना काम चला सकता है। आवश्यकता तो इस बात की है कि किंव जो चस्तुएँ किसी दृश्य को पूर्ण करने के लिए चुनता है वे ऐसी होनी चाहिए किं उन द्वारा उस दृश्य का पूर्ण रूप से स्पष्टीकररा हो जाय। उदाहरराई क्वार की वर्ष का यह चित्र लीजिए—

खंड खंड सब दिगमंडल जलद सेत,
सेनापित मानौं सृङ्ग फिटक पहार के।
ग्रम्बर ग्रडंबर सौं उमिंड घुमिंड, छिन
छिछकैं छछारे छिति ग्रिधिक उछार के।।
सिलिल सहल मानौं सुधा के महल नभ,
तूल के पहल किधौं पवन ग्रधार के।
पूरब कौं भाजत हैं, रजत से राजत हैं,
गग गग गाजत गगन घन क्वार के।।

यहाँ पर किव ने क्वाँर की वर्षा के संबंध में तीन-चार प्रमुख बातों की श्रोर संकेत किया है। क्वाँर के मेघ प्रायः श्रिषक विशाल नहीं होते। वर्षाऋतु के मेघों के समान न तो वे दीर्घाकार होते हैं श्रौर न उनका वर्ण ही बहुत काला होता है। उनमें शुभ्रता ही प्रधान रूप से दिखलाई देती है। इसी से किव ने बादलों का वर्ण स्फिटिक, पहल तथा चाँदी श्रादि का सा कहा है। क्वाँर की वर्षा श्रिषकतर थोड़े समय तक ही होती है। वर्षा की सी कई दिनों तक चलने वाली भड़ी जरा कम देखने में श्राती है। दूसरे चरण में रक्खा हुग्रा 'छिन' शब्द इसी श्रोर संकेत कर रहा है। उत्तरी भारत में वर्षाऋतु में तो प्रायः पुरवा हवा ही चलती है। कभी-कभी उत्तरीय वायु भी चला करती है। किंतु क्वाँर में हवा का यह छल बदल जाया करता है श्रौर

१ स्राचार्य पं० रामचंद्र शुक्ल: "काव्य में प्राकृतिक दृश्य" (गद्य मुक्ताहार' पृष्ठ १२८)

२ तीसरी तरंग, छंद ३८

पछुवा हवाएँ चला करती हैं। इसी बात पर घ्यान रख कर किव ने बादल को पूरब की ध्रोर भागता हुआ चित्रित किया है। कहना न होगा कि इन छोटी किंतु महत्त्वपूर्ण बातों का समावेश करके किव ने वास्तव में क्वाँर की वर्षा का स्वरूप खड़ा कर दिया है। यदि श्रावरण मास की वर्षा के चित्र से इसका मिलान कीजिए तो भेद और भी स्पष्ट हो जायगा—

गगन-ग्रंगन घनाघन तै सघन तम, सेनापित नैक हू न नैंन मटकत हैं। दीप की दमक, जीगनान की भमक छाँड़ि चपला चमक ग्रौर सौं न ग्रटकत हैं।। रिब गयौ दिब मानों सिस सोऊ धिस गयौ, तारे तोरि डारे से न कहूँ फटकत हैं। मानौं महा तिमिर तै भूलि परी बाट तातै रिब सिस तारे कहूँ भूले भटकत हैं।।

ऋतु-वर्गान में वास्तविकता का यह स्वरूप हिंदी साहित्य में बहुत कम किवयों की रचनाभ्रों में पाया जाता है। उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि सेनापित ने प्रकृति का निरीक्षण किया था। काव्य-ग्रंथों में पाये जाने वाले ऋतुवर्णानों के ग्राधार पर ही उन्होंने ग्रपना बारहमासा नहीं लिखा है।

क्रपर कहा जा चुका है कि सेनापित का ऋतु-वर्णिन सामाजिक परि-स्थिति से बहुत प्रभावित है। हिंदी साहित्य की ग्रन्थ ऋतु-सम्बन्धी रचनाग्रों के सम्बन्ध में भी यह बात बहुत कुछ सच है। रीतिकाल के किवयों में से बहुतों का सम्बन्ध राज-दरबारों से रहा करता था। राजसी ठाट बाट के दृश्य नित्य ही उनकी ग्रांखों के सामने रहतें थे। समाज में ये ही दृश्य भौतिक मुख के ग्रादर्श माने जाते होंगे ग्रौर साधारण जनता में इनके ग्रनुकरण करने का चलन भी खूब रहा होगा। स्वभावत: किवगण ग्रपनी रचनाग्रों में इन्हीं ग्रादर्श मानी जाने वाली बातों का चित्रण भी करते रहते थे। व्यावहारिक दृष्टि से भी राजवैभव ग्रादि का चित्रण करना उनके लिए ग्रावश्यक होता होगा क्योंकि ग्रपने संरक्षक को प्रसन्न करना उनके लिए ग्रत्यंत ग्रावश्यक था। इसीलिए सेनापित के ऋतु-वर्णन में प्रत्येक ऋतु में राज-महलों की स्थिति

१, तीसरी तरंग, छंद २६

## भूमिका

विशेष के वर्णन पाये जाते हैं। जेठ के निकट ग्राते ही खसखानों ग्रौर तहखानों की मरम्मत होने लगती है, ग्रीष्म की ताप से बचने के लिए शीतोपचार के उपायों की फिक होती है—

जेठ निजंकाने सुधरत खसखाने, तल, ताख तहखाने के सुधारि भारियतं हैं। होति है मरम्मति बिबिध जल-जंत्रन की, ऊँचे ऊँचे ग्रटा, ते सुधा सुधारियत हैं।। सेनापित ग्रतर, गुलाब, ग्ररगजा साजि, सार तार हार मोल लै लै धारियत हैं। ग्रीपम के बासर बराइबे कौं सीरे सब, राज-भोग काज साज यौं सम्हारियत हैं।

इसी प्रकार धगहन मास में 'प्रभु' लोगों के उपभोग की सामग्री का वर्णन पाया जाता है—

प्रात उठि आइबे कौं, तेलहि लगाइबे कौं,

मिल मिल न्हाइबे कौं गरम हमाम है।

ग्रोढ़िबे कौं साल, जे बिसाल हैं अनेक रंग,
बैठिबे कौं सभा, जहाँ सूरज कौं घाम है।।

धूम कौं अगर, सेनापित, सोंधौ सौरभ कौं,

सुख करिबे कौं छिति ग्रंतर कौं घाम है।

ग्राए ग्रगहन, हिम पवन चलन लागे,

ऐसे प्रभू लोगन कौं होत विसराम है।।

किन्तु किव की दृष्टि सदा बड़े-बड़े रंगीन दुशालों तथा गरम हम्मामों तक ही सीमित नहीं रही है; कभी-कभी श्राग जला कर श्रलाव तापते हुए साधारण स्थिति के मनुष्यों पर भी पड़ गई है—

> सीत कौं प्रबल सेनापित कोपि चढ्यौ दल, निबल अनल, गयौ सूर सियराइ कै।

- .१. तीसरी तरंग, छंद १०
- २. तीसरी तरंग, छंद ४३

हिम के समीर, तेई बरसैं बिषम तीर,
रही है गरम भौन कोनन मैं जाइ कै।।
धूम नैने बहैं, लोग आगि पर गिरे रहैं,
हिए सौं लगाइ रहैं नैंक सुलगाइ कै।
मानौ भीत जानि, महा सीत तें पसारि पानि,
छतियाँ की छाँह राख्यौ पाउक छिपाइ कै।।

मानव-जीवन की विभिन्न स्थितियों में प्रवेश करके उनका सहृदयतापूर्वक अनुभव करना ही सच्ची भावुकता है और बिना इस प्रकार की भावुकता के काव्य का वह सार्वभीम रूप खड़ा ही नहीं हो सकता जिसमें मनुष्य-मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाली शक्ति संचित रहती है। साधारण ग्रामवासियों के लिए राज्ञमहलों के से शाल-दुशाले कहाँ? लकड़ी श्रथवा कंडे ब्रादि की धुआँ देती हुई अगिन ही उनके लिए बहुत है। धुएँ के लगने से उनके नेत्रों से पानी बहुता जाता है, फिर भी सर्दी के कारण वे ब्राग पर गिरे पड़ रहे हैं। श्रलाव के चारों श्रोर हाथ फैला कर बैठे हुए व्यक्ति की दृष्टि से श्रंतिम चरण की उत्प्रेक्षा भी बहुत ही उपयुक्त हुई है। 'गरम भौन कोनन मैं जाइ कै रही है'— कितना सच्चा निरीक्षण है।

सेनापित के ऋतु-वर्शन में ऋतुग्रों के उत्कर्ष को विश्वित करने की चेष्टा विशेष रूप से देखी जाती है। ऐसे वर्शन ग्रलंकार-प्रधान हो गये हैं। ग्रतएव ग्रलंकारों पर विचार करते समय ही उन पर भी थोड़ा विचार किया जा सकेगा।

## ¥--श्लेष-वर्णन

हिन्दी साहित्य में इलेष प्रधानतया शब्दालंकार के रूप में ही पाया जाता है। सेनापित ने भी शब्द-इलेष की ग्रोर ही विशेष ध्यान दिया है। ग्रर्थ इलेष का एक भी उदाहरण 'कवित्त-रत्नाकर' में नहीं पाया जाता है। सेना-पित को शब्द-इलेष इतना प्रिय था कि उन्होंने 'कवित्त-रत्नाकर' की पहली तरंग में ही ग्रपनी हिलष्ट रचनाग्रों को रक्खा है।

किसी भी दिलब्ट छंद को पढ़ते समय हम सर्व-प्रथम यह जानना चाहते

१ू तीसरी तरंग, छंद ४५

हैं कि किव ने किन दो बातों का वर्णंन किया है। इस बात को जाने बिना

किलाब्ट छंदों के पढ़ने में कुछ भी ग्रानंद नहीं ग्रा सकता है। प्रायः प्रत्येक दिलब्द छंद में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम उस छंद की 'कंजी' कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उसके दोनों पक्षों का पता चलता है। इस दृष्टि से 'किवत्त-रत्नाकर' के दिलब्द छंदों को हम कई रूपों में पाते हैं। सेनापित की दिलब्द रचनाग्रों के वास्तविक स्वरूप को मनोगत करने के लिए यह ग्रावश्यक है कि इन विभिन्न रूपों से कुछ परिचय प्राप्त कर लिया जाय।

वर्णंन शैली के विचार से पहली तरंग के लगभग श्राघे कवित्त ऐसे हैं जिनमें श्रयिलंकारों का मेल श्रिनवार्य रूप से हुग्रा है। श्रयिलंकारों में भी समता-सूचक श्रलंकार ही प्रचुरता से पाये जाते हैं। किव ने समता-सूचक श्रलंकार ही प्रचुरता से पाये जाते हैं। किव ने समता-सूचक श्रलंकारों को बहुधा श्रंतिम चरण में रक्खा है श्रौर ये ही वास्तव में दिलब्द किवतों की 'कुंजी' हैं, क्योंकि इनके द्वारा व्यक्त किये गए उपमेय तथा उपमान उन किवतों के दोनों पक्षों को बतलाते हैं। इनमें उपमेय तो प्रधान रूप से नायिका ही है, किंतु उपमान बड़े विचित्र रक्खे गये हैं। उदाहरणार्थ एक जगह नायिका कामदेव की पगड़ी के समान कही गई है—

पैयै भली घरी तन सूख सब गुन भरी
नूतन अनूप मिहीं रूप की निकाई है।
आछी चुनि आई कैयो पेंचन सौं पाई प्यारी
ज्यों ज्यों मन भाई त्यों त्यों मूड़िंह चढ़ाई है।।
पूरी गज गित बरदार है सरस अति
उपमा सुमित सेनापित बनि आई है।
प्रीति सौ बांधै बनाइ राखै छिब थिरकाइ

काम की सी पाग बिधि कामिनी बनाई है।।¹ इसी प्रकार कहीं वह कामदेव की वाटिका के समान है तो कहीं मोहर के समान; कहीं फूलों की अथवा नवप्रहों की माला है तो कहीं कान में पहनने की लींग। यदि सेनापित ने बीसवीं शताब्दी में किवता की होती तो उन्हें, संभवतः, उनकी नायिका या तो बंब बरसाते हुए किसी हवाई जहाज के समान जान पड़ती अथवा सायंकाल के समय बिजली की रोशनी में जगमगाती हुई किसी बाजार के रूप में दिखलाई पड़ती। उपर्युक्त प्रकार के उपमानों के संयोग

१ पहली तरंग, छंद १७

से कई किवत बड़े ही बेढंगे हो गए हैं। ऐसे किवतों में बहुधा हुग्रा यह है कि उनके कुछ राब्द एक पक्ष में ठीक लग पाते हैं तथा कुछ केवल दूसरे पक्ष में हैं उपमेय तथा उपमान में किसी प्रकार का साम्य न होने के कारण ऐसे शब्द बहुत कम मिलते हैं जो दोनों पक्षों में ग्रच्छी तरह लग जाते हों। फलतः शब्दों को तोड़-मरोड़ कर उन्हें किसी भाँति दोनों पक्षों में लगाने का प्रयत्न किया गया है। हिंदी के कुछ प्राचीन किवयों की रचनाग्रों में चमत्कार-प्रदर्शन की यह ग्रसाधारण प्रवृत्ति चरम सीमा तक पहुँचा दी गई है। तत्कालीन वातावरण भी कुछ ऐसा ही हो गया था कि काव्य में बिना कुछ विचित्रता हुए उसका कोई मूल्य ही नहीं समभा जाता था। जो ग्रपनी 'किवताई' में जितना ही ग्रधिक चमत्कार दिखला सकता था उसे ग्रपनी लेखनी पर उतना ही ग्रधिक गर्व होता था। ऐसी ही भावना से प्रेरित होकर सेनापित ने स्थान-स्थान पर गर्वो कियाँ की हैं—

सेनापित बैन मरजाद कबिताई की जु हरि, रबि ग्रुक्न, तमी को बरनत है।।

सेनापित के उन श्लेषों में कुछ श्रधिक सरसता है, जिनमें ऐसे समता-सूचक श्रलंकारों का मिश्रण हुश्रा है, जिनके उपमेयों तथा उपमानों में किसी न किसी प्रकार का सादृश्य है। बात यह है कि उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक श्रादि श्रलंकारों की रमणीयता सादृश्य पर ही निर्भर है। उपमेय तथा उपमान में किसी न किसी प्रकार का साम्य होना नितांत श्रावश्यक है। जहाँ किव ने इस बात पर घ्यान दिया है वहाँ शब्द-श्लेष जैसे कृत्रिम श्रलंकार में भी पर्याप्त सरसता श्रा गई है—

तुकन सहित भले फल कौ घरत सूधे
दूरि कौ चलत जे हैं धीर जिय ज्यारी के।
लागत बिविध पक्ष सोहत हैं गुन संग
स्नवन मिलत मूल कीरति उज्यारी के।।
सोई सीस धुनै जाके उर मैं चुभत नीके
बेग बिधि जात मन मोहैं नर नारी के।

१ पहली तरंग, छंद ७ :

## भूमिका

# सेनापित कवि के कवित्त बिलसत श्रित मेरे जान बान हैं श्रच्क चापधारी के।।

यहाँ किवत्तों तथा बाएों में 'तुक', 'फल' 'पक्ष' तथा 'गुन' ग्रादि शब्दों का ही साम्य नहीं है, दोनों का लक्ष्य-स्थान एक ही है। जैसे बाएा प्रत्यंचा से विलग होते ही बैरी के हृदय को विद्ध कर देता है वैसे ही प्रसाद गुएए से पूर्णं किवत्त भी शीन्नता से हृदय पर चोट करता है। हर्ष की बात है कि इस तरह के कई किवत्त पहली तरंग में मिलते हैं। इनमें मस्तिष्क की करामात दिखलाने के ग्रातिरिक्त हृदय से भी काम लिया गया है, इसी से इनमें काफ़ी सरसता तथा स्वाभाविकता पाई जाती है।

ऐसे किवतों के संबंध में एक ग्रौर बात पर विचार कर लेना ग्राव-रयक है ग्रौर वह यह कि इनमें शब्दालंकार को प्रधान स्थान मिलना चाहिए ग्रथवा ग्रथिलंकार को ? ग्रथीत् उपर्युक्त किवत्त में श्लेष को उत्प्रेक्षा की पोषक मानना उचित होगा ग्रथवा उत्प्रेक्षा को श्लेष का । भिखारीदास के ग्रनुसार ऐसे स्थल पर श्लेष को ही प्रधान मानना चाहिए क्योंकि किव का प्रधान उद्देश्य समता दिखलाना नहीं, वरन् श्लेष का चमत्कार दिखलाना है । यह मत बहुत उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ग्रलंकार वर्यान-शैलियाँ हैं ग्रौर वर्यान-शैली की दृष्टि से ही ग्रंगी तथा ग्रंग का निराकरण करना समी-चीन होगा । जैसा कि पहले कहा जा चुका है श्लेषों में ग्रंतिम चरण में सूचित समतासूचक ग्रलंकारों द्वारा ही दोनों पक्षों का पता चलता है । उपर्युक्त किवत्त में ग्रंतिम चरण की उत्प्रेक्षा द्वारा हमें यह विदित हो जाता है कि उसमें किवत्तों तथा बाणों का वर्णन है ग्रौर तब दोनों पक्षों का ग्रथ स्पष्ट होता है । प्रधानता उत्प्रेक्षा की रहती है न कि श्लेष की । ग्रतएव सारे किवत्त में ज्याप्त होते हुए भी श्लेष को ग्रंग तथा उत्प्रेक्षा को ग्रंगी मानना ठीक जान पड़ता है ।

उद्भट ग्रादि कुछ संस्कृत के ग्राचार्यों ने भी ऐसे छंदों में श्लेष को ही प्रधानता दी है। उनके मतानुसार यदि उपमा, उत्प्रेक्षा ग्रादि को इस प्रकार श्लेष का बाधक मान लिया जायगा तो श्लेषालंकार का ग्रस्तित्व ही

१ पहली तरंग, छंद ६

२. भिखारीदास: 'काव्यनिर्णाय' (श्लेषालंकारादि वर्णान, दोहा ६)

न रह जायगा क्यों कि प्रयानिकारों से विविक्त शुद्ध श्लेष हो ही नहीं सकता। जहाँ श्लेषालंकार होगा वहाँ कोई प्रयानिकार भी होगा। मम्मट प्रावि आचार्यों ने इस मत का खंडन किया है। उनके मत से श्लेष की स्थिति बिना किसी अर्थानंकार की सहायता के भी हो सकती है। फलतः उन्होंने ऐसे स्थल पर अर्थानंकार को श्लेष का बाधक मान कर उसे अंगी माना है तथा श्लेष को अंग माना है।

उपर्युक्त प्रकार के शिलष्ट किवत्तों के अतिरिक्त कुछ ऐसे किवत्त मिलतें हैं जिनकी 'कुंजी' अंतिम चरण में प्रयुक्त किसी एक शब्द में रहती है। जैसे निम्नलिखित किवत्त के अंतिम चरण में प्रयुक्त 'घनश्याम' शब्द से यह जिदित होता है कि किव का उद्देश्य कृष्ण तथा मेघों का वर्णन करना है—

> श्रिषयाँ सिराती ताप छाती की बुक्ताती रोम रोम सरसाती तन सरस परस ते। रावरे श्रधीन तुम बिन श्रित दीन हम नीर हीन मीन जिम काहे कौ तरसते।। सेनापित जीवन श्रधार निरधार तुम जहाँ कौं ढरत तहाँ दूटत श्ररस ते। उनैं उनै गरिज गरिज श्राए घनस्याम ह्यै कै बरसाऊ एक बार तौ बरसते॥

कुछ किताों में ग्रंतिम चरए। में प्रयुक्त किसी शब्द को तोड़ने से दोनों पक्षों का पता चलता है। जिन किताों में समूचे शब्दों से ही दोनों ग्रर्थ ज्ञात होते हैं उन्हें ग्रभंग-श्लेष कहते हैं। इसके विपरीत जिनमें शब्दों को तोड़ कर दोनों ग्रर्थों का पता लगाया जाता है उन्हें सभंग श्लेष कहते हैं। सभंग-पद-श्लेष तथा ग्रभंग-पद-श्लेष पृथक्-पृथक् कित्तों में पाए जाते हों ऐसी बात नहीं है। बहुधा दोनों का संमिश्रगा हो जाया करता है।

यहाँ सेनापित के अभंग-श्लेषों की एक विशेषता की भ्रोर ध्यान आकृष्ट कराना आवश्यक है। हिंदी साहित्य के कई किवयों ने ऐसे अवसरों पर संस्कृत का सहारा लिया है। केशवदास के श्लेषों में यह बात अधिक पाई जाती है। संस्कृत के कठिन शब्दों के सहारे लिखे हुए श्लिष्ट कवित्तों में जटि-

१ पहली तरंग, छंद ७७

लता की मात्रा बढ़ जाती है श्रीर वे हृदय-ग्राही नहीं हो पाते हैं। संस्कृत से पिरिचित होते हुए भी सेनापित ने संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग बहुत कम किया है। उन्होंने संस्कृत के उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है जो भाषा में प्रचिलत हो गए थे श्रीर जिनके समभने में साधारण पढ़े-लिखे व्यक्तियों को कोई विशेष कठिनाई नहीं हो सकती थी।

सभंग-श्लेषों के संबन्ध में परिस्थिति कुछ भिन्न है। इनमें पाठक को शब्द को भंग करके दोनों पक्षों को जानना पड़ता है। इससे इनको समभने में कभी-कभी कंठिनाई होती है। किंतु किंव ने सभंग श्लेष लिखने में सहृदयता से काम लिया है। शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके पढ़ने से दोनों पक्षों का पता चल जाता है—

सदा नंदी जाकौ श्रासा कर है बिराजमान नीको घनसार हू तैं बरन है तन कों। सैन सुख राखें सुधा दुति जाके सेखर है जाके गौरी की रित जो मथन मदन कों।। जो है सब भूतन कों श्रन्तर निवासी रमें धरें उर भोगी भेष धरत नगन कों। जानि बिन कहैं जानि सेनापित कहैं मानि बहुधा उमाधव कों भेद छाँडि मन कों।।

श्रंतिम पंक्ति के 'उमाधव' शब्द से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि एक पक्ष में शिव का वर्णन है। 'उमाधव' के 'उ' को पृथक् कर 'बहुधाउ माधव' कर लेने से यह भी सहज ही में विदित हो जाता है कि दूसरे पक्ष में विष्णु का वर्णन है। किव ने कई किवत्तों में साधारण से साधारण शब्दों को लेकर सभंगपद-श्लेष की सहायता से बड़ी ही सरस रचना की है—

श्रधर कौ रस गहैं कंठ लपटाइ रहैं सेनापित रूप सुधाकर तैं सरस है। जे बहुत धन के हरन हारे मन के हैं हीतल मैं राखे सुख सीतल परस है॥

१. पहली तरंग, छंद ३८

भ्रावत जिनके भ्रति गजराज गति पावै मंगल है सोभा गुरु सुंदर दरस है। भ्रौर हैन रस ऐसौ सुनि सखी साँची कहीं मोतिन के देखिबे कीं जैसौ कछ रस है।।

इस कवित्त में 'मोतिन के' को 'मो तिनके' कर देने से दूसरे पक्ष की सूचना मिलती है। नायिका अपनी सखी से कहना चाहती है कि मुफ्ते कृष्ण के दर्शन में जैसा आनन्द मिलता है वैसा और किसी बात से नहीं मिलता। गुरुजनों के संकोच से स्पष्ट रूप से नायक की चर्चा करना उसके लिए संभव न था। इसलिए प्रकाश में तो वह मोतियों की प्रशंसा करती है, किंतु शिलष्ट चचनों द्वारा गुप्त रूप से अपने हृदय की बात भी प्रकट कर देती है। कृष्ण का नाम न लेकर 'तिनके' द्वारा केवल संकेत मात्र कर देने में गंभीरता, लज्जा तथा स्त्रीत्व की जो भावनाएँ व्यंजित होती हैं उन्हें सहृदय जन सहज ही में देख सकते हैं। इस ढंग के सभंग-पद-श्लेष सेनापित की अपनी चीज हैं और हिन्दी साहित्य में बेजोड़ हैं।

कुछ दिलष्ट किवत्तों के विभिन्न पक्षों को जानने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। उनमें स्वयं किव ने स्पष्टतया लिख दिया है कि मैं अमुक बातों का वर्णन कर रहा हूँ—

तारन की जोति जाहि मिले पै बिमल होति जाके पाइ संग मैं न दीप सरसत है। भुवन प्रकास उर जानिये ऊरध अध सोउ तही मध्य जाके जगतै रहत है।। कामना लहत द्विज कौसिक सरब बिधि सज्जन भजत महातम हित रत है। सेनापित बैन मरजाद कबिताई की जु हिर रिब अरुन तमी कौं बरनत है।।

भ्रंतिम चरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि किव ने विष्णु, लाल सूर्य तथा रात्रि का वर्णन किया है। सेनापित ने जहाँ दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से

१. पहली तरंग, छंद ६२

२. पहली तरंग, छंद ७४

नहीं भी कहा है वहाँ किसी दूसरे ढंग से इस बात को व्यक्त कर दिया है। बहुधा वे कह देते हैं कि मैंने अमुक वस्तुओं को एक-सा कर दिखाया है। इस एकीकरण में अधिकतर विरोधी बातें ही रक्खी गई हैं क्योंकि किव की दृष्टि अधानतया चमत्कार की ओर ही रहती थी। किन्हीं दो विरोधी बातों को एक ही किवल में विशात करने में जो किठनाइयाँ पड़ती होंगी अथवा पड़ सकती हैं उनका सहज ही में अनुमान किया जा सकता है। एक ही किवल में ऐसे शब्दों को खोज कर रखना जिनके द्वारा दो विरोधी बातों का वर्णन हो जाय कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए किव का भाषा पर बहुत अच्छा अधिकार होना चाहिए। भाषा में प्रयुक्त साधारण-से-साधारण शब्दों के भिन्न अर्थों से उसे परिचित ही नहीं होना पड़ता है वरन् उपयुक्त अवसर पर उनका उपयोग भी करना पड़ता है। कुछ किवलों में विरोधी बातों को लेकर उनका बड़ी सुन्दरता से निर्वाह किया गया है—

नाहीं नाहीं करें थोरी माँगे सब दैन कहैं
मंगन को देखि पट देत बार बार हैं।
जिनकौं मिलत भली प्रापित की घटी होति
सदा सब जन मन भाए निरधार हैं।।
भोगी ह्वै रहत बिलसत स्रवनी के मध्य
कन कन जोरें दान पाठ परिवार हैं।
सेनापित बचन की रचना बिचारी जामैं
दाता स्रक्ष सूम दोऊ कीने इकसार हैं।।

निस्संदेह ऐसा 'साफ़' श्लेष हिंदी साहित्य में खोजने पर भी न मिलेगा। इस कवित्त के दोनों पक्षों के अर्थ लगाने में विशेष श्रम की आवश्यकता नहीं। शब्दों में थोड़ा हेर-फेर कर दीजिए और दोनों पक्षों का अर्थ निकलता चला जायगा— 'नाहीं नाहीं करैं'— 'नाहीं नाहीं करैं,' 'सब जन मन भाए'— 'सब जनम न भाए', 'कनक न जोरैं'— 'कन कन जोरैं', 'दान पाठ परिवार हैं'— 'दान पाठ परिवा रहैं'। जैसा कि पहले कहा जा चुका है सभंग-श्लेष लिखने में सेनापित को अद्वितीय सफलता मिली है। खेद है कि सेनापित की शिलष्ट रचना में ऐसे सरल तथा सुबोध छंदों की संख्या अधिक नहीं है।

१. पहली तरंग, छंद ४०

यहाँ पहली तरंग में पाये जाने वाले श्लिष्ट छंदों के कुछ प्रमुख रूपों पर विचार किया गया है। इस संबन्ध में एक दूसरी बात की स्रोर घ्यान दिलाना स्नावश्यक न होगा। पहली तरंग में दो किवत्त ऐसे पाए जाते हैं जिनमें श्लेषालंकार या तो नाम-मात्र को है स्रथवा है ही नहीं। निम्नलिखित किवत्त में केवल 'पी रहै दुहू के तन' में सभंग-श्लेष है; बाकी सारे किवत्त में सभंग-पद-यमक है न कि श्लेष—

कुबिजा उर लगाई हमहूँ उर लगाई
पी रहै दुहू के तन मन वारि दीने हैं।
वे तौ एक रित जोग हम एक रित जोग
सूल किर उनके हमारे सूल कीने हैं।।
कुवरी यौं कल पैहै हम इहाँ कल पैहैं
सेनापित स्यामें समुभै यौं परबीने हैं।
हम वे समान ऊघो कही कौन कारन तैं।
उन सुख माने हम दुख मानि लीने हैं।।

सभी इयर्थं क छंदों में श्लेषालंकार नहीं होता। श्लेषलंकार में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है ग्रौर उसके दो ग्रर्थं होते हैं। जहाँ कोई शब्द दो ग्रर्थं नहीं भी देता है वहाँ उसे भंग करने के उपरांत दूसरा ग्रर्थं ज्ञात हो जाता है। किंतु जहाँ किसी शब्द की पुनरावृत्ति के कारण दो ग्रर्थं निकलते हैं वहाँ यमक माना जाता है—

वहै शब्द फिरि फिरि परै, स्रर्थ स्रौरई स्रौर। सो जमकानुप्रास है, भेदि स्रनेकन ठौर।।

श्रतएव उपर्युक्त किवत्त में सभंग-पद-यमक ही माना जायगा क्योंकि 'लगाई', 'एक रित जोग', 'सूल' तथा 'कल' श्रादि शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। इसी प्रकार इस किवत्त में—

तेरे नीकी बसुधा है वाके तौ न बसुधा है तू तौ छत्रपति सो न छत्रपति मानिये।

१. पहली तरंग, छंद ६६

२. काव्यनिर्णय (गुरा निर्णय वर्णन, दोहा ५३)

#### भूमिका

सूर सभा तेरी जोति होति है सहस गुनी
एक सूर आगे चंद जोति पै न जानियै।।
सेनापित सदा बड़ी साहिबी अचल तेरी
निसि-दिन चंद चल जगत बखानियै।
महाराज रामचंद चंद तैं सरस तू है
तेरी समता कौं चंद कैसे मन आनियै।।

यमक द्वारा प्रथम पंक्ति के दो अर्थ होते हैं। द्वितीय चरण में 'सूर' शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है और यमक के कारण इसके दो अर्थ होते हैं। 'परन्तु इस किवत्त में यमक भी गौण रूप से ही है। प्रधानता प्रतीप अलंकार की है जो सारे किवत्त में आदि से अन्त तक व्याप्त है। श्लेष तो इसमें कहीं है ही नहीं। उपर्युक्त दो किवत्त ही ऐसे हैं जिनके श्लेष मानने में आपित की जा सकती है। ऐसा जान पड़ता है कि रचना-शैली में साम्य होने से ही किव ने इन्हें शिलष्ट किवतों के साथ रख दिया है।

यहाँ तक तो सेनापित के श्लेषों पर कुछ विचार किया गया। इसी संबन्ध में अन्य अलंकारों पर भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। शब्दालंकारों में श्लेष के अतिरिक्त अनुप्रास का आग्रह विशेष देखा जात्म है। श्लेष तथा अनुप्रास सेनापित को बहुत प्रिय थे। दूसरी तरंग के अन्त में तथा अन्यत्र भी किव का ध्यान अनुप्रास के चमत्कार की ओर ही है। यहाँ तुकांत-यमक का एक उदाहरण दिया जाता है—

श्रमल कमल, जहाँ सीतल सिलल, लागी श्रास-पास पारिन सबिन ताल जाति है। तहाँ नव नारी, पंचबान बैस वारी, महा मत्त प्रेम-रस श्रास बिन ताल जाति है।। गावित मधुर, तीनि ग्राम, सात सुर मिलि, रही तानिन मैं बिस, बिन ताल जाति है। सेनापित मानौं रित, नीकी निरखत श्रित देखि कै जिनैं सुरेस बिनता लजाति है।।

१. पहली तरंग, छंद ७६

२. दूसरी तरंग, छंद ७३

यमक तथा ग्रनुप्रास ग्रादि का बहुतायत से प्रयोग करने के लिए किंव की भाषा बहुत ही संपन्न होनी चाहिए क्यों कि यदि ऐसे ग्रवसरों पर उसे उपयुक्त शब्द नहीं मिलेंगे तो वह शब्दों के रूप विकृत करना प्रारम्भ कर देगा। सेद्वापित का भाषा पर अच्छा ग्राधिकार था; इसी से उन्हें ग्रनुप्रास ग्रादि के लाने में ऐसी किंठनाई कम पड़ती थी। भाषा पर पूर्ण ग्राधिकार होने के कारण ही उनके शब्दालंकारों में कृत्रिमता ग्राधिक नहीं मिलती है। निम्नांकित किंवत्त में भाव-पक्ष को लिए हुए कला-पक्ष का सुन्दरता से निर्वाह किया गया है—

नीकी मित लेह, रमनी की मित लेह मिति सेनापित चेत कछू, पाहन श्रचेत है। कर्म करम करि करमन कर, पाप करम न कर मूढ़, सीस भयौ सेत है।। श्रावें बिन जतन ज्यों, रहै बिन जतनन, पुन्न के बिनज तन-मन किन देत है। श्रावत बिराम! बैस बीती श्रीभराम, तातें करि बिसराम भिज रामें किन लेत है।।

'रामरसायन' के ग्रन्त में चित्रालंकारों के भी कुछ उदाहरए मिलते हैं। ग्रनेक ग्राचार्यों ने चित्रकाव्य को काव्य ही नहीं माना है। किंतु काव्य-प्रकाशकार ने इसे व्यंग्यार्थ से रहित काव्य का तृतीय भेद माना है ग्रौर 'ग्रधम काव्य' की संज्ञा दी है। यदि वास्तव में देखा जाय तो शब्द-कौतुक के ग्रतिरिक्त ऐसी रचनाश्रों में ग्रौर होता ही क्या है? पर कुछ कियों को इस खेलवाड़ में विशेष ग्रानन्द ग्राता था। सेनापित ने एकाक्षर, द्वयाक्षर ग्रादि की ग्रावृत्ति वाले कुछ छन्द भी लिखे हैं। इनके द्वारा किसी तरह के चित्र नहीं बनते, इनके पढ़ने में एक विशेष प्रकार की विचित्रता ग्रा जाती है, इसी से भिखारीदास ने इन्हें वाणी का चित्र कहा है। इस प्रकार के छन्दों के ग्रयं समभने में कहीं-कहीं विशेष कठिनाई होती है।

अर्थालंकारों में स्वभावतः सादृश्य-मूलक अलंकारों की ही अधिकता पाई जाती है। इनमें से भी उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, व्यतिरेक तथा प्रतीप

१. पाँचवीं तरंग, छंद ११

श्रादि का बाहुल्य है। नख-शिख वर्गान में प्रतीप का प्रयोग उपमा से भी श्रधिक हुआ है।

प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में वस्तूत्प्रेक्षा से विशेष सहायता ली गई है भीर किव को अपूर्व सफलता मिली है। शुभ्र ज्योत्सना से परिपूर्ण संतार ऐसा जान पड़ता है मानों वह क्षीर-सागर में डब गया हो—

कातिक की राति थोरी थोरी सियराति, सेनापित है सुहाति सुखी जीवन के गन हैं।
पूले हैं कुमुद, पूली मालती सघन बन,
पूलि रहे तारे मानों मोती अनगन हैं।।
उदित बिमल चंद, चाँदनी छिटिक रही,
राम कैसौ जस अध ऊरध गगन हैं।
तिमिर हरन भयौ, सेत है बरन सब,
मानह जगत छीर-सागर मगन हैं।।

जेठ मास की दोपहर श्रपने सन्नाटे के लिए प्रसिद्ध है। उस समय ग्रीष्म के प्रखर ताप से उत्तप्त होकर प्राग्गी-मात्र विश्राम करता है, एक तिनका तक नहीं खटकता। इस दृश्य को देख कर किन कहता है—

> लागे हैं कपाट, सेनापित रंग-मंदिर के, परदा परे, न खरकत कहूँ पात है। कोई न भनक, ह्वै के चनक-मनक रही, जेठ कि दुपहरी कि मानौं अधरात है।।

प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में तो वस्तूत्प्रेक्षा से सहायता ली गई है किंतु ऋतुग्रों का उत्कर्ष व्यंजित करने के लिए फलोरप्रेक्षा तथा हेतूत्प्रेक्षा का प्रयोग किया गया है। ग्रीष्म की प्रचंड लू से सारा संसार जल जाता है। शीतलता का तो कहीं पता ही नहीं चलता। यदि उसका थोड़ा बहुत ग्रस्तित्व कहीं रह जाता है तो वह तहखानों के भीतर पाया जा सकता है। विधाता ने शीतलता को वहाँ किस लिए छिपा रक्खा है? इसीलिए कि बीज रूप में थोड़ी शीतलता ग्रविशष्ट रह जानी चाहिए क्योंकि उसी के सहारे ग्रागामी

१. तीसरी तरंग, छंद ४०

२. तीसरी तरंग, छंद १३

शरद ऋतु में शीत रूपी लता का पुनः श्रारोप किया जायगा—

मानौं सीत काल, सीत-लता के जमाइबे कौं,

राखे हैं बिरंचि बीज घरा मैं घराइ कै। फलोत्प्रेक्षा का एक ग्रौर उदाहरण देखिए—
लाल लाल केसू फूलि रहे हैं बिसाल, संग
स्याम रंग भेंटि मानौं मसि मैं मिलाए हैं।
तहाँ मधु-काज ग्राइ बेठे मधुकर-पुंज,
मलय पवन उपवन-बन घाए हैं।।
सेनापति माधव महीना मैं पलास तरु,
देखि देखि भाउ कबिता के मन ग्राए हैं।
ग्राधे ग्रन-सुलगि, सुलगि रहे ग्राधे, मानौं
बिरही दहन काम क्वैला परचाए हैं॥

टेसू के लाल वर्ण वाले पुष्पों के गुच्छे काली शृंडियों के साथ ऐसे जान पड़ते हैं मानों स्याही में डुबो दिए गए हों। उन पुष्पों पर भ्रमरावली भी भ्राकर बैठ गई है। लाल तथा काले वर्णों के इस दृश्य को देख कर ऐसा जान पड़ता है मानों कामदेव ने विरिह्यों को जलाने के लिए ऐसे कोयले सुलगाए हों जो अभी श्रध-जले हैं।

वर्षाऋतु के उत्कर्ष का वर्णन हेतूरप्रेक्षा द्वारा किया गया है। पौरा-िएकों के अनुसार चौमासे भर विष्णु भगवान शेष-शय्या पर सोया करते हैं। इसी बात को लेकर किव वर्षाऋतु के उत्कर्ष का वर्णन करता है। उसके अनुसार हरिशयनी का वास्तविक कारण यह है कि चौमासे भर बादलों के घिरे रहने के कारण घोर अंधकार रहता है और विष्णु को यह भ्रम रहता है कि अभी रात्र कुछ बाकी है, इसी से वे सोया करते है!——

चारि मास भरि स्याम निसा के भरम करि मेरे जान याही तैं रहत हरि सोइ कै। इ इसी प्रकार उत्प्रेक्षाओं के अन्य उदाहरण भी पाए जाते हैं। सेनापित

१. तीसरी तरंग, छंद १२

२. तीसरी तरंग, छंद ४

३. तीसरी तरंग, छंद ३१

को भावों तथा व्यापारों को बिना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किये संतोष नहीं होता है। इस प्रवृत्ति से जहाँ वे अधिक प्रभावित हो जाते हैं वहीं भाव-पक्ष का पल्ला छोड़ देते हैं और अतिशयोक्तियों तथा अत्युक्तियों की ओर भुकने लगते हैं। शिशिष ऋतु में दिन छोटे होते हैं तथा रातें बड़ी होने लगती हैं। सेनापित कहते हैं कि माध में दिन तो होता ही नहीं, उसके दर्शन तो स्वप्न में हो जाया करते हैं:—

श्रब श्रायौ माह, प्यारे लागत हैं नाह, रिब करत न दाह जैसौ श्रवरेखियत है। जानिय न जात, बात कहत बिलात दिन, छिन सौं न तातें तनकौ बिसेखियत है।। कलप सी राति, सो तौ सोए न सिराति क्यौंहू, सोइ सोइ जागे पै न प्रात पेखियत है। सेनापित मेरे जान दिन हू तैं राति भई, दिन मेरे जान सपने मैं देखियत है॥

गंगा-माहात्म्य-वर्णन सभंग-श्लेष से पुष्ट अक्रमातिशयोक्ति द्वारा किया गया है। एक गायक महाशय सुर भर रहे थे। उनके साथ के दो मित्र भी उनके सुर में सुर मिलाकर गाने लगे। गायक महाशय कहना तो यह चाहते थे कि आप लोग सुर न भरिए ('सुर न दीजैं'), किन्तु धोखे से उनके मुख से निकल गया 'सुरनदी जैं' (गंगा की जय)। बस फिर क्या था, इन शब्दों के कान में पड़ते ही गायक तथा दोनों मित्र कमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा महादेव हो गए और देवलोक में जा विराजे—

कोई एक गाइन ग्रलापत हो साथी ताके, लागे सुर दैन, सेनापित सुख-दाइके। तौही कही ग्राप, सुर न दीजे प्रबीन, हौ ग्र-लापिहौं ग्रकेलौ, मित्त सुनौ चित्त चाइकै॥ घोखे 'सुरनदी जै' के कहत-सुनत, भए तीन्यौ तीनि देव, तीनि लोकन के नाइकै।

१. तीसरी तरंग, छंद ५२

गाइन गरुड़-केतु भयौ, द्वै सखाऊ भए
धाता महादेव, बैठे देव-लोक जाइ कै॥
गंगा-माहात्म्य-वर्णन करते किव का ध्यान 'सुरनदी जै' के शिलष्ट
प्रैथीं की ग्रोर गया ग्रौर उसे एक ग्रच्छा ग्रवसर हाथ लग गया। 'सुरनदी
जै' के चमत्कार को प्रदिश्तित करने के लिए एक प्रसंग की ग्रवतारएण करनी
पड़ी ग्रौर परिणाम यह हुम्रा कि गायक महोदय को, सुर भरने की श्रपूर्ण इच्छा
को लिए हुए ही, ग्रपने मित्रों सहित गोलोक-वासी बनना पड़ा!

श्रभेद प्रधान सादृश्य-मूलक अनंकारों में श्रपह्न ति का प्रयोग अधिक नहीं किया गया है; परन्तु रूपक, भ्रम तथा संदेह आदि बहुतायत से पाए जाते हैं। रूपकों को श्लिष्ट कर देने का आग्रह विशेष देखा जाता है। निरंग रूपकों में तो किव ने सहज ही में श्लेष का संमिश्रण कर दिया है—

प्रवल प्रताप दीप सात हू तपत जाकों

तीनि लोक तिमिर के दलन दलत है।
देखत अनूप सेनापित राम रूप रिव

सबै अभिलाष जाहि देखत फलत है॥
ताहि उर धारौ दुरजन कौं विसारौ नीच
थोरौ धन पाइ महा तुच्छ उछलत है।
सब विधि पूरौ सुरवर सभा रूरो यह
दिनकर सूरौ उतराइ न चलत है॥
परन्तु सांग रूपकों में भी क्लेष का पुट दे देने की चेष्टा की गई है।
गंगा-वर्णन का एक किन्त देखिए—

लहुरी लहरि दूजी ताँति सी लसति, जाके
बीच परे भौर फटिका से सुधरत हैं।
परे परवाह पानि ही मैं जे वसत सदा
सेनापति जुगति ग्रनूप बरनत हैं॥
कोटि कलिकाल कलमष सब काक जिमि,
देखे उड़ि जात पात-पात ह्वैनसत हैं॥

१. पाँचवीं तरंग, छंद ६३ २. पहली तरंग, छंद ७४

<sup>85</sup> 

सोहत गुलेला से बलूला सुरसरि जू के लोल हैं कलोल ते गिलोल से लसत हैं।।

इस किवत में 'पानि', 'कोटि' तथा 'कलमष' ग्रादि शब्द हिलब्ट हैं। 'पानि' का एक ग्रथं हाथ तथा दूसरा जल है—जिस प्रकार शिकार खेलते समय 'फटिका' हाथ में ही रहती है क्योंकि उसी में मिट्टी की गोली रख कर चलाई जाती है उसी प्रकार जल का वेग तेज होने पर भौंर उस प्रवाह के तेज पानी में ही पड़ा करती है। जैसे कोटि (धनुष-कोटि) रूपी काल ('किल') काल को देखते ही समस्त काले ('कलमष' ग्रथवा 'कल्माष') कौए उड़ जाते हैं श्रौर गोली लग जाने से छिन्न-भिन्न हो जाते हैं वैसे ही गंगा की तरंग देखने पर किलकाल के करोड़ों पातक विलोन हो जाते हैं ग्रौर उनका ग्रस्तित्व तक मिट जाता है।

रलेष के संमिश्रगा से प्रस्तुत क्षक में थोड़ी जटिलता अवश्य आ गई है, परन्तु उसके द्वारा रूपक की रमग्गीयता भी अधिक हो गई है। नगा की तरंग तथा गुलेल के भिन्न अंगों में पाया जाने वाला सादृश्य तथा साधम्यं और भी स्पष्ट हो गया है।

सादृश्य सूचक काल्पिनक संदेह में ही सन्देहालंकार माना जाता है। युद्ध-स्थल में वायुयानों पर बैठे हुए राम तथा रावरण कैसे जान पड़ते हैं—

पच्छन कों धरे, किथों सिखर सूमेर के हैं,

बरसि सिलान, क्रुद्ध जुद्धिंह करत हैं। किथौं मारतंड के द्वें मंडल ग्रडंबर सौं,

श्रंबर मैं किरन की छटा बरसत हैं।। मुरति कौं धरे सेनापति द्वै धन्रबेद,

तेज रूपधारी किथौं ग्रस्त्रनि ग्ररत हैं।

हेम-रथ बठे, महारथी हेमबानन सौं,

गगन मैं दोऊ राम-रावन लरत हैं।।

भक्तगरण ऐसे तो भगवान् का गुरा-गान किया ही करते हैं किंतु कभी कभी वे प्रत्यक्ष में निन्दा करते हुए भी स्तुति करते हैं। सेनापित कहते हैं कि

१. पाँचवीं तरंग, छंद ६४

२. चौथो तरंग, छंद ६४

में नहीं कह सकता कि मुफ्त-सा श्रधम व्यक्ति इस संसार में कौन है क्योंकि मैं जिसका सेवक हूँ उसकी कैफियत यह है----

धीवर कौं सखा है, सनेही बनचरन कौं,

गीध हू कौं बंधु सबरी कौं मिहमान है।
पंडव कौं दूत, सारथी है श्ररजुन हू कौं,
छाती बिश्र-लात कौं घरेंगा तिज मान है।।
ब्याध श्रपराध-हारी, स्वान समाधान-कारी,
करे छरीदारी, बिल हू कौं दरबान है।
ऐसौ श्रवगुनी ! ताके सेइबे कौं तरसत,
जानियै न कौंन सेनापित के समान है।

सेनापित का ध्यान शब्दालङ्कारों की स्रोर ही स्रधिक था, इसी से 'किवत्त-रत्नाकर' में उनकी भरमार है। स्रथीलङ्कारों में जो स्रधिक प्रचलित से हैं उन्हीं का बाहुल्य है, स्रन्य स्रलंकार बहुतायत से नहीं मिलते हैं।

#### ६—भाषा

काव्य के ग्रंतरग के विचार से 'किवत्त-रत्नाकर' की फुटकर रचनाएँ भक्त तथा शृंगारी किवयों की रचनाग्रों के साथ रक्खी जा सकती हैं किन्तु काव्य के बहिरंग की दृष्टि से वे केवल रीति-ग्रंथकारों की कोटि में ही रक्खी जायँगी। भक्त किवयों को हृदय की अनुभूतियों को व्यक्त करने का जितना उत्साह रहता था उतना अपनी भाषा को सजाने का नहीं। उनकी भाषा उनके हृदय से निकले हुए उद्गारों से ग्रोत-प्रोत है यद्यपि उसमें ग्रपना निजी सौंदर्य अधिक नहीं है। शृंगारी किवयों की रचनाग्रों में बाह्य उपकरणों द्वारा भाषा को आभूषित करने का आग्रह विशेष रूप से दृष्टिगोंचर होता है। इसी कारण उनमें वह नैसर्गिक मर्मस्पिशता नहीं है जो भक्ति-काल के किवयों के काव्य में मिलती है। 'किवत्त-रत्नाकर' की भाषा को भी इसी प्रकार का समभना चाहिए। उसकी भाषा का सोंदर्य भावों की तन्मयता के फलस्वरूप न होकर ग्रलङ्कारों की तड़क-भड़क के कारण ही है।

सेनापित ब्रजभाषा लिखने में बहुत ही दक्ष थे। उनके श्लिष्ट कवित्तों पर

१. पाँचवीं तरंग, छंद १६

विचार करते समय हम देख चुके हैं कि भाषा के साधारण से साधारण शब्दों द्वारा उन्होंने कितनी सुन्दर रच्ना की है। ब्रजभाषा से इतना परिचित होने के कारण ही उन्हें दिलब्द काव्य लिखने में अपूर्व सफलता मिली है। उनकी, भाषा में संस्कृत शब्दों के तत्सम रूपों का प्रयोग कम हुआ है। ऐसे छंद कम मिलते हैं जिनका सौंदर्य संस्कृत की शब्दावली पर ही अवलम्बित है। संस्कृत-

## शब्दावली प्रधान एक छप्पय देखिए-

श्री वृन्दाबन-चन्द, सुभग धाराधर सुन्दर।
दनुज-बंस-बन-दहन, बीर जदुबंस-पुरंदर॥
प्रति बिजसित बनमाल, चारु सरसीरुह लोचन।
बल बिदलित गजराज, बिहित बसुदेव बिमोचन॥
सेनापित कमला-हृदय, कालिय-फन-भूषन चरन।
करुनालय सेवौ सदा, गोबरधन गिरवर धरन॥

विदेशी शब्दों में से कुछ शब्द फारसी भाषा के हैं। इनके भी तद्भव रूप ही मिलते हैं। राजनीतिक कारगों से इनका प्रयोग सर्वसाधारण में भी हो गया था। फ़ारसी शब्द अधिकतर पहली तरंग में प्रयुक्त हुए हैं। उदाहरगार्थं—पाइपोस (पापोश), बरदार, दादनी, रोसन (रोशन), मिही, आसना (आशना), गोसे (गोशा), ज्यारी (ज्यारी), रुख (रुख) बाजी। दो एक अरबी के शब्द भी मिलते हैं—अरस (अर्थ), लिबास, इतबार (एतबार); किंतु इन शब्दों की संख्या बहुत ही सीमित है।

प्रादेशिकता के विचार से 'कवित्त-रत्नाकर' की भाषा में खड़ीबोली के कितप्य रूपों का प्रभाव लक्षित होता है। जैसे कालवाची कियाविशेषणा 'पीछे' का प्रयोग सर्वत्र पाया जाता है। इसी प्रकार प्रिनश्चयवाचक सर्वनाम 'कोई' तथा 'कोऊ' दोनों व्यवहृत हैं। उच्चारण की दृष्टि से भी कुछ शब्दों के रूप खड़ीबोली-पन लिए हैं। पूर्वी प्रयोगों में से पंचमी के परसर्ग, 'सन्' का प्रयोग एक जगह पाया जाता है—

तन कों बसन देत भूख मैं श्रसन, प्यासे पानी हेतू सन, बिन माँगे श्रानि दीनौ है।

१. पाँचवीं तरंग, छंद २५

२. पाँचवीं तरंग, छंद २४

इसी प्रकार 'कर' का प्रयोग वष्ठी के परसर्ग के रूप में दो बार हुम्रा है-

- (१) कहा जगत ग्राधार? कहा ग्राधार प्रान कर?
- (२) सेनापित धुनि महा सिद्ध मुनि जस कर ताहि सुनि तसकर त्रासन मरत हैं

एक स्थान पर 'कवन' (कौन) मिलता है-

को तीजौ ग्रवतार ? कवन जननी-मन-रंजन ?३

किन्तु ऐसे रूपों का प्रयोग इन उदाहरएों तक ही सीमित समिभए। संभव है खोजने पर कुछ प्रयोग और मिल जायँ। आधुनिक दृष्टि से पश्चिमी प्रदेश के लेखकों में इनका पाया जाना आश्चर्यंजनक अवश्य है किंतु ऐतिहा-सिक दृष्टि से देखने पर १७वीं शताब्दी की ज़ज में इस तरह के कुछ प्रयोगों का मिलना असंभव नहीं है। उपर्युक्त प्रयोगों को छोड़कर 'क्वित्त-रत्नाकर' की भाषा शुद्ध अजभाषा है।

सेनापित की भाषा में प्रसाद तथा भ्रोज गुरा प्रधानता से पाए जाते हैं। भ्रोज-पूर्ण भाषा लिखने में सेनापित बहुत निपुरा हैं। भ्रोज गुरा लाने के लिए उन्होंने कुछ शब्दों के द्वित्व रूपों का भी प्रयोग किया है, जैसे 'म्रिस्ख, 'पिस्खि', 'कित्ति', बुल्लिय', 'टुट्टिय' म्रादि। किंतु ऐसे शब्द बहुधा छप्पयों में ही मिलते हैं। 'दुज्जन', 'पब्बंय' म्रादि दो-एक शब्दों को छोड़कर किंवत्तों में ये बिलकुल नहीं हैं। किंव ने ऐसे म्रवसरों पर बहुधा म्रनुप्रास से सहायता ली है। देखिए हनूमान के गवं-कथन को कैसे म्रोज-पूर्ण शब्दों द्वारा कहलाया गया है—

कीजिये रजाइस कौ, हरि-पुर जाइ सकौं, पौनों बीर जाइ सकौं जा तन खरौं सौ है। काहू कौं न डर, सेनापित हौं निडर सदा, जाके सिर ऊपर जु साँई राम तोसौ है॥ कुलिस कठोरन कौं देखौं नख-कारन कौं, लाए नेक पोरन कौं मेरु चून कैसौ है।

१. पाँचवीं तरंग, छंद ६७

२. पहली तरङ्ग, छंद ६०

३. पाँचवीं तरङ्ग, छंद ६८

चूर करौं सोरन कौं, कोटि कोटि तोरन कौं लंका गढ फोरन कौं, को रन कौं मोसौ है।

माधुर्य की ग्रोर सेनापित का घ्यान ग्रधिक न था। फिर भी कुछ कित तों भें शब्द-सौंदर्य का विधान किया गया है—

तोर्यो है पिनाक, नाक-पाल बरसत फूल,
सेनापित कीरित बलानै रामचंद की।
लै के जयमाल सिय बाल है विलोकी छिबि,
दसरथ लाल के बदन-ग्ररिबंद की।।
परी प्रेम फंद, उर वाढ़्यौ है ग्रनंद ग्रिति,
ग्राछी मंद-मंद, चाल चलित गयंद की।
बरन कनक बनी, बानक बनक ग्राई,
भनक मनक बेटी जनक निरंद की।।

प्रसाद गुगा दिलब्ट रचनाओं को छोड़कर प्रायः सर्वत्र ही है। किव ने 'व्यंजना' का उपयोग बहुत कम किया है। लाक्षिगिक शब्द भी थोड़े ही हैं। 'किवित्त-रत्नाकर' की भाषा में ग्रिभिषेयार्थ ही प्रधान है। दिलब्ट किवित्तों के दो ग्रर्थ होते हैं, किंतु वे दोनों ग्रर्थ वाच्यार्थ ही रहते हैं, ग्रतएव वहाँ भी ग्रिमिधा ही मानी जायगी।

सेनापित की भाषा सुन्यवस्थित तथा परिमार्जित है, उसम शब्द। क विकृत रूप ग्रिधिक नहीं मिलते हैं। किंतु एक ग्राध जगह गढ़े हुए शब्द भी देखे जाते हैं—

- (१) द्रौपदी सभा मैं भ्रानि ठाढ़ी कीनी हठ करि, कौरव कुपित कह्यौ काहू कों न मानहीं। लच्छक नरेस, पै न रच्छक उठत कोई, परी है बिपत्ति पति लागी पतता नहीं।।
- (२) धुनि सुनि कोकिल की बिरहिनि को किलकी केका के सुने तैं प्रान एकाके रहत है। 8
- १. चौथी तरंग, छंद ५२
- २. चौथी तरंग, छंद १७
- ३. पाँचवीं तरंग, छ द ४२
- ४. तीसरी तरंग, छंद २५

छंदोभंग दोष केवल एक ही किवत्त में है श्रौर वह भी प्रतिलिपिकारों के प्रमाद के कारण हो गया है। पर यित गित संबंधी दोष कई स्थलों पर हैं श्रौर उन सब का उत्तरदायित्व प्रतिलिपिकारों के सिर नहीं मढ़ा जा सकता है, जैसे—

- (१) भूप सभा भूषन, छिपावौ पर दूषन, कु-बोल एक हु खन कहेन देह पाइ कै।
- (२) कर न सँदेह रे, कही मैं चित देह रे, क-हा है बीच देहरे ? कहा है बीच देह रे ?
- (३) गरजत घन, तरजत है मदन, लर-जत तन-मन नीर नैंननि बहति है। ३
- (४) सेनापित होत सीतलता (?) है सहस गुनी, रजनी की भाँइँ बासर (?) मैं भमकति है।
- (५) सारंग घुनि सुनावै घन रस बरसावै मोर मन हरषावै ग्रति ग्रभिराम है। ४

यहाँ पर १६, १५ की यित का क्रम तो ठीक है, किन्तु प्रथमाष्टक में ही दो विषम पदों ('सारंग' तथा 'सुनावै') के बीच में एक सम पद ('धुनि') रक्खा हुन्ना है; इसी से लय विगड़ गई। यह प्रयोग निकृष्ट माना जाता है। गित की दृष्टि से उक्त पंक्ति इस प्रकार होनी चाहिए—

सारंग सुनावै धुनि रस बरसावें घन, मन हरषावे मोर ग्रति ग्रभिराम है।

# ७--हस्तलिखित प्रतियाँ

'कवित्त-रत्नाकर' के वर्तमान संपादन की ग्राधारभूत समस्त हस्त-लिखित प्रतियाँ, 'ब' प्रति को छोड़कर, भरतपुर के राजकीय पुस्तकालय से

१. पहली तरंग, छंद ४

२. पाँचवीं तरंग, छंद ३१

३. तीसरी तरंग, छंद २४

४. तीसरी तरंग, छंद ५०

५. पहली तरंग. छंद१२

प्राप्त हुई हैं। नीचे इनका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है-

१ क:—यह प्रति प्रयाग विःवविद्यालय के ग्रंगेजी विभाग के ग्रध्यापक पं० शिवाधार पाँडे से प्राप्त हुई है। 'कवित्त-रत्नाकर' की ग्रन्य हस्तिलिखित प्रतियों के साथ पाँडे जी ने, सन् १६२२ में, इसकी भी नक़ल की थी। उनका कहना है कि जिस पोथी से उन्होंने यह प्रतिलिपि की थी वह नितांत प्रामाग्तिक जान पड़ती थी। उसके काग़ज का रंग बहुत हलकी ललाई लिए हुए कुछ-कुछ भूरे रंग से मिलता जुलता था। वह विकग्गाकार (Diagonally) लिखी हुई थी। उसका ग्रंतिम पृष्ठ फटा हुआ था, इससे उमके लिपिकाल का कुछ प्रता न चल सका था। उसमें किसी श्रीनाथ मिश्र का नाम लिखा हुआ था जो संभवतः उसके लिपिकार रहे होंगे। पं० राजनाथ पाँडे के श्रनुसार वह प्रति ग्रव भरतपुर में ग्रप्राप्य है।

'कवित्त-रत्नाकर' का संपादन करने में 'क' प्रति से विशेष सहायताः मिली है।

२ खः - यह प्रति भरतपुर के पुस्तकालय में प्राप्य है। वहाँ इसका नं० ७३ है तथा पृष्ठ-संख्या २१७ है। लिपिकाल नहीं दिया हुम्रा है। इस प्रति में एकारांत शब्दों का बाहुल्य है यद्यपि ऐकारांत तथा मौकारांत रूप भी यत्र-तत्र पाये जाते है। इसमें सर्वंत्र 'ख' कौ 'ख' लिखा है। इसके 'श्लेष-वर्णंन' में ६५ कवित्त हैं।

३ ग:—भरतपुर के पुस्तकालय में इसका नं० २३३ है तथा पृष्ठ संख्या ६६ है। जिस पोथी से पं० शिवाधार ने 'क' प्रति को नकल किया था उसके विवरण में तथा इस प्रति की अनेक बातों में बहुत साम्य है। यह भी विकर्णाकार लिखी हुई है। काग़ज का रंग भी वैसा ही है। ग्रंतिम पृष्ठ पर 'श्रीनाथ मिश्र' भी लिखा हुम्रा मिलता है। इम बातों को देखने से अनुमान ऐसा होता है कि 'ग' प्रति वही है जिसकी पं० शिवाधार पाँड ने प्रतिलिपि की थी। किंतु 'क' तथा 'ग' प्रति के पाठों में अनेक स्थलों पर अन्तर मिला। उदाहरण-स्वरूप 'क' की पहली तरंग में ६६ किंदत्त पाये जाते हैं किंतु 'ग' में केवल ६४ ही हैं। खेद है कि इन दोनों प्रतियों के पाठों को मिलान करने का अधिक अवसर न प्राप्त हो सका। इससे निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि 'क' तथा 'ग' प्रतियाँ वास्तव में एक हैं अथवा भिन्न।

४ घ: --- यह प्रति भरतपुर के पुःतकालय में मितराम कृत 'लिलित-( ४५ )

ललाम' के साथ पाई जाती है, जिसका नं० ५२ है। संभवतः यह भी उसी समय की लिखी हुई है जिस समय 'लिलित-ललाम' की प्रितिलिपि की गई थी क्योंकि दोनों पोथियों की लिखावट बिलकुल एक सी है। 'लिलित-ललाम' कि लिपिकाल चैत बदी १३ सं० १८८० दिया हुम्रा है। ग्रतएव यह प्रति भी सं० १८८० की लिखी हुई मानी जा सकती है। इसमें 'कवित्त-रत्नाकर' की क्योंथी तथा पाँचवीं तरंगें नहीं हैं।

र नः—यह प्रति श्रावण सुदी १४ बुधवार सं० १८१६ में किसी 'प्राण-जीवन त्रावाड़ी' द्वारा लिखी गई थी। भरतपुर के पुस्तकालय में इसका नं०२११ क है। पृष्ठ-संख्या ५७ है। पहली तरंग में ७० छंद हैं। पाँचवीं तरंग में ३३ वें किवित्त के ग्रागे से ग्रालम कृत नायक-नायिका भेद लिखा हुग्रा है यद्यपि ग्रंथ के ग्रंत में सुखों से यह लिखा है—''इति श्री सेनापित विरिचते किवित्त रत्ना-करे पंचमस्तरंग संपूर्ण''।

अर्थ की दृष्टि से प्रति के पाठ विशेष शुद्ध हैं। 'कवित्त-रत्नाकर' के संपादन में 'क' प्रति के अतिरिक्त इससे भी विशेष सहायता मिली है।

६ छः — इस प्रति में पहली तरंग में ६६, दूसरी में ७४ तथा तीसरी में ६१ छंद पाये जाते हैं। लिपिकार का नाम ठाकुर दास मिश्र है— ''लिखित ठाकुरदास मिश्र ग्रात्म ग्रर्थेः सं० १८३२ मीती श्रावरा कृष्ण ५ चंद्रवासरे''। चौथी तथा पाँचवीं तरंगें इसमें नहीं हैं।

७ त: - इसमें पहली तरंग में ५५ तथा दूसरी में केवल ५ छंद हैं। म्रव-शिष्ट तरंगें इसमें नहीं हैं। तिथि तथा लिपिकार का कुछ पता नहीं मिलता है।

५,१,१० च, ज तथा ट: —ये वास्तव पूर्ण प्रतियाँ नहीं हैं। भरत-पुर पुस्तकालय में कुछ संग्रह ग्रंथ हैं, उन्हों में ये पाई जाती हैं। च तथा ज में रामायगा तथा रामरसायन संबंधी छंद हैं। ट में इनके श्रतिरिक्त कुछ श्रृंगार-संबंधी छंद भी मिलते हैं।

११ त्र :—यह प्रति हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान् पं० कृष्णविहारी मिश्र के यहाँ है। किसी बलदेव मिश्र ने मिश्र जी के स्वर्गीय पितृव्य श्रीमान् पं० जुगुलिकशोर मिश्र के लिए 'कवित्त-रत्नाकर' की किसी पोथी से इसे नकल किया था। इस प्रति के ग्रंत में लिखा हैं :—''श्री सं० १६४१ ग्रस्विन मासे शुक्ल पछे तिथी द्वितीयायां लिखितमिदं पुस्तक बलदेव मिश्रेण मिश्रजुगुल-

किशोरस्य पाठार्थ श्री शुभस्थान गन्धौली ग्रामस्य लंबरदार । श्री जानकी बल्लभो जयति । श्री कृष्णाय नमो नमः।''

श्रन्य प्रतियों के छन्दों से इसके छन्दों की तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि इसके पाठों को कहों-कहीं शोध दिया गया है। श्रतएव इसके पाठों को अधिक प्रामािग्शक नहीं माना गया है। इसमें कुछ छन्द ऐसे मिलते हैं जो श्रन्य किसी भी प्राचीन प्रति में नहीं हैं। इसी से उन्हें 'परिशिष्ट' में दे दिया गया है।

# न-संपादन-तिद्धांत

किसी प्राचीन किव की रचनाओं के मूल रूप को उपस्थित कर सकना प्रायः दुस्तर होता है। श्रादर्शरूप से तो यह तभी हो सकता है जब स्वयं किव के हाथ का लिखा हुआ ग्रंथ प्राप्त हो जाय। यदि इस प्रकार का कोई ग्रंथ मिल जाय तब तो उसके संपादन का प्रश्न ही नहीं उठेगा। किन्तु ऐसा बहुत कम होता है। बहुचा ऐसे ग्रन्थ प्राप्त होते हैं जो मूल ग्रन्थ की न जाने कितनी प्रतिलिपियों के बाद के होते हैं। प्रायः प्रत्येक लिपिकार प्रतिलिपि करते समय देश-काल तथा ग्रपनी परिस्थिति-विशेष के ग्रनुसार ग्रपनी भाषा का प्रभाव भी उस ग्रंथ पर छोड़ देता है। सैकड़ों वर्षों तक यही कम चलते रहने से मूल ग्रन्थ का वास्तविक स्वरूप ग्रंतिहत हो जाता है। इन प्रभावों को हटा कर, किव की रचना के मूल रूप के निकटतम पहुँचना ही किसी ग्रन्थ के संपादक का कर्तंव्य है।

इस दृष्टि से जो प्रति जितनी ही प्राचीन होगी उतना ही उसका महत्त्व बढ़ जायगा। यदि वह स्वयं किव के प्रदेश में लिखी गई है तब तो वह ग्रौर भी मान्य हो जायगी। खेद है कि 'किवत्त रत्नाकर' की प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों में एक भी प्रति इस प्रकार की नहीं है। उसकी दो-एक प्रतियाँ देखने में बहुत प्राचीन जान पड़ती हैं किन्तु उनमें लिपिकाल का कोई निर्देश न होने के कारण उनके सम्बन्ध में कोई बात निश्चयात्मक रीति से नहीं कही जा सकती है। 'न' प्रति 'किवत्त-रत्नाकर' के रचना-काल से लगभग ११२ वर्ष बाद की लिखी हुई है। इसका लिपिकाल सं० १८१८ है। ग्रतएव 'क' तथा 'ग' प्रति के साथ-साथ इसके पाठों को ग्रधिक प्रामाणिक माना गया है।

प्रादेशिकता के विचार से 'घ' प्रति को हम निश्चित रूप से भरतपुर

का लिखा हुम्रा कह सकते हैं क्योंकि उसमें इस बात का निर्देश पाया जाता है। 'किवत्त-रत्नाकर' की मधिकांश प्रतियाँ भरतपुर ही में पाई जाती हैं। इससे इस बात का म्रनुमान दृढ़ हो जाता है कि भरतपुर के समीपस्थ किसी स्थान से सेनापित का सम्बन्ध म्रवश्य रहा होगा भ्रीर फलतः उन पर भरतपुर की भाषा का थोड़ा-बहुत प्रभाव पाया जाना भी स्वाभाविक ही है। किन्तु फिर भी सेनापित की भाषा का मूल ढाँचा बूलन्दशहर का ही होगा।

ब्रजभाषा की ग्रन्य हस्तलिखित प्रतियों के समान 'कवित्त-रत्नाकर' की विभिन्न प्रतियों में भी एक ही शब्द कई रूपों में लिखा हुम्रा पाया जाता है। जहाँ एक स्थल पर शब्दों के ऐकारांत तथा भ्रौकारांत रूप लिखे हए हैं वहीं दूसरी जगह उन्हीं शब्दों के एकारांत तथा ग्रोकारांत रूप मिलते हैं। जैसे परसर्ग 'ते' तथा 'को' कहीं तो 'ते' तथा 'को' लिखे हए हैं स्रौर कहीं 'तै' तथा 'कौ' के रूप में हैं। सानुनासिक तथा निरनुनासिक रूपों की दृष्टि से ऐसे शब्दों के चार रूप हैं—'ते.' 'तें', 'तै.' 'तैं' तथा 'को', 'कों', 'कों', 'कौं'। ''ए-म्रो के स्थान पर विशेष अर्द्ध-विवृत उच्चारण एँ-ओँ मथूरा, आगरा, धौलपूर के प्रदेशों में तथा एटा भीर बुलन्दशहर के कुछ भागों में विशेष रूप से प्रचलित हैं। इन ध्विमयों के लिए पृथक वर्गों के स्रभाव के कारण इन्हें प्रायः ऐ स्रौ लिख दिया जाता था।" इस विचार से प्रायः ऐकारांत तथा स्रौकारांत रूप ही सेनापति द्वारा लिखित माने गये हैं भ्रौर तदनुसार उन्हीं को मूल पाठ में दिया गया है। अनुनासिकता की प्रवृत्ति आजकल भी पश्चिमी ब्रज की बोलचाल में पाई जाती है। इसी कारण शब्दों के सानुनासिक रूपों को भी यथास्थान सरक्षित रक्खा गया है। 'कवित्त-रत्नाकर' की प्राचीन प्रतियों में प्रयुक्त शब्दों की गराना करने पर भी हम उपर्युक्त निष्कर्ष पर ही पहुँचते हैं। इसलिए साधाररातया शब्दों के सानुनासिक ऐकारांत तथा श्रीकारांत रूपों को सेनापित द्वारा लिखित मान लेने में कोई विशेष श्रापित नहीं जान पडती।

किन्तु प्रतियों को घ्यान से देखने पर कुछ एकारांत शब्दों के सम्बन्ध में थोड़ी किठनाई उपस्थित होती है। वाके, ताके, जाके ग्रादि पुरुषवाची ग्रीर संबन्धवाची सर्वनाम, ऐसे, जैसे तैसे ग्रादि रीतिवाची क्रियाविशेषण तथा ग्रागे,

१. डाँ० घीरेन्द्र वर्मा : 'ब्रजभाषा व्याकरगा'।

पीछे म्रादि कालवाची कियाविशेषएा प्रायः मधिकांश प्रतियों में निरनुनासिक रूपों में व्यवहृत हैं। 'कवित्त-रत्नाकर' में 'कैसे' लगभग २२ बार प्रयुक्त हुआ है। 'क' में यह १५ बार, 'ख' में १२ बार, 'ग' में २० बार तथा 'न' में १५ बार पाया जाता है। केवल 'घ' में इसके अधिकांश रूप ऐकार प्रधान हैं। 'ऐसे' 'जैसे' तथा 'वाके', 'ताके', आदि तो प्रायः सभी प्रतियों में निरनुनासिक तथा एकारांत रूपों में हैं। म्रतएव इनकी उपेक्षा करना समीचीन नहीं समभा गया। बहुत संभव है कि बुलन्दशहर के पड़ोस के मेरठ भ्रादि जिलों में बोली जाने वाली खड़ीबोली के प्रभाव के कारण कुछ शब्दों को एकारांत रूपों में व्यवहृत किया जाने लगा हो । स्वयं 'कवित्त-रत्नाकर' में ऐसे शब्द प्रयुक्त हैं जो खड़ी-बोली के प्रभाव की सूचना देते हैं। दो एक स्थलों को छोड़ कर प्रायः सर्वत्र ही 'पीछे' का प्रयोग मिलता है यद्यपि ब्रज-प्रदेश में यह 'पाछे', 'पाछैं' स्रादि रूपों में प्रयुक्त होता है। ब्रज के भ्रनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कोऊ' के साथ-साथ भ्रनेक स्थलों पर खडीबोली का ग्रनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कोई' भी प्रयुक्त हुआ है बुलन्दशहर गजे्दियर के लेखक ने भी इस स्रोर संकेत किया है । इन सब बातों पर विचार करने के बाद इन विशेष निरनुनासिक एकारांत शब्दों को ज्यों का त्यों रख दिया गया है।

कुछ प्रतियों में अकारांत शब्दों के स्थान पर उकारांत तथा इकारांत शब्द का प्रयोग हम्रा है यद्यपि दो-एक प्रतियाँ ऐसी भी हैं जिनमें यह प्रवृत्ति बहुत कम मिलती है। जैसे 'क', 'ग' श्रादि में 'पंथु', 'ईठु', 'बरनु' 'लालु' 'नैंकु' तथा 'चालि', 'पियनि', 'प्राँखिनि' आदि का प्रयोग बहुतायत से मिलता है किंतू 'ख' तथा 'घ' म्रादि प्रतियों में इन्हें म्रधिकतर 'पंथ', 'ईठ', 'बरन', 'लाल', 'नैंक' तथा 'चाल', 'पियन', 'ग्रांखिन' ग्रादि रूपों में लिखा गया है।

(बुलन्दशहर गजे टियर, पृ० ७२) [ ५६ ]

<sup>?&</sup>quot;The common speech of the people is the form of western Hindi known as Braj. Although in the northern part of the district, as in Meerut, the ordinary Hindustani or Urdu is commonly spoken and everywhere the two forms are mixed. The proximity of Delhi must have had a considerable influence on the language of the district......"

वर्तमान समय में उकारांत तथा इकारांत रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति ग्रलीगढ़ के ग्रासपास के गांवों में विशेष पाई जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से १७वीं शताब्दी में इन रूपों का प्रचार कुछ ग्रिषक ग्रवश्य रहा होगा। किन्तु संभवतः राज-दरबार से सम्बन्ध रखने वाले किव इस प्रवृत्ति से बचते होंगे। नागरिकों के लिए ग्रामीए उच्चारएों से बचना ग्रत्यन्त स्वाभाविक बात है। साथ ही यह भी ग्रावश्यक नहीं है कि ब्रजभाषा के किसी शब्द के ठेठ रूप का प्रयोग सब किवयों ने किया हो। ग्रतएव "किन्हीं विशेष रूपों को विशुद्ध ब्रज मान कर समस्त लेखकों की कृतियों में एकरूपता कर देना, संपादन करना नहीं, बल्कि ग्रंथों को ग्रपने मतानुसार शोध देना है" क्योंकि किसी 'ग्रन्थ के संपादन का उद्देश्य लेखक के मूल रूप को सुरक्षित करना है न कि उसकी भाषा को किसी कसौटी के ग्रनुसार परिवर्तित कर देना ।" इस दृष्टि से 'कवित्त-रत्नाकर' के मूल पाठ में शब्दों के ग्रकारांत रूपों को ही रक्खा गया है।

उकार तथा इकार की प्रवृत्ति कुछ ग्रन्य शब्दों में भी मिलती है, किंतु वह उपरिलिखित प्रवृत्ति से बिलकुल भिन्न है। जैसे 'भाव', 'चाव', 'राव', 'पावक', 'पावस' तथा 'गाय,' 'ग्राय', 'भाय', 'नायक', 'रघुराय' ग्रादि शब्दों के स्थान पर• कमशः 'भाउ', 'चाउ', 'राउ', 'पाउक', 'पाउस', तथा 'गाइ' 'ग्राइ', 'भाइ', 'नाइक', 'रघुराइ' ग्रादि रूप ही ग्रधिकतर पाए जाते हैं। बात यह है कि 'व' तथा 'य' संयुक्त स्वर हैं ग्रीर कमशः 'उ+ग्र' तथा 'इ+ग्र' स्वरों के संयोग से बने हैं। इन व्वनियों के पहले जहाँ कहीं ग्राकार का प्रयोग पाया जाता है वहाँ उच्चारण में कुछ कठिनाई उपस्थित हो जाती है; इसी कारण बोलचाल की ब्रजभाषा में प्रायः ग्रंतिम स्वर लुप्त हो गया था ग्रौर 'भाउ', 'चाउ', 'राउ', 'पाउस' तथा 'गाइ', 'ग्राइ' 'भाइ' ग्रादि रूपों का चलन हो गया था। ऐसे शब्दों को यथास्थान सुरक्षित रक्खा गया है।

कियार्थक संज्ञा के संयोगात्मक रूप 'चलैं,' 'पियैं,' 'देखैं', इत्यादि प्रचु-रता से मिलते हैं। ब्रजभाषा के प्रसिद्ध मर्मंज्ञ स्वर्गीय 'रत्नाकर' जी ऐसे समस्त शब्दों के सानुनासिक ऐकारांत रूप ही प्रामाणिक मानते थे। 'कवित्त-रत्नाकर' में तृतीया श्रथवा पंचमी के श्रथं में पाये जाने वाले ऐसे शब्द सानुनासिक तथा

१. डॉ॰ घीरेन्द्र वर्मा: 'ब्रजभाषा व्याकरण'

### भूमिका

एकारांत रक्खे गए हैं किन्तु सप्तमी के भ्रर्थ में प्रयुक्त शब्दों के एकारांत तथा निरनुनासिक रूप (जैसे चले, पिये, देखे इत्यादि) ही रक्खे गए हैं, क्योंकि ऐति-हासिक दृष्टि से इनके सानुनासिक ऐकारांत रूप नहीं पाए जाते हैं।

प्रायः श्रधिकांश प्राचीन प्रतियों में 'कीन्हें', 'लीन्हें', 'दीन्हें' श्रादि शब्दों के महाप्रारा श्रंश का लोप पाया जाता है श्रतएव इनके स्थान पर 'कीने', 'लीने' 'दीने' श्रादि रूपों को मूल पाठ में रक्खा गया है।

'कवित्त-रत्नाकर' में कुछ स्थलों पर पूर्वी प्रयोग भी हैं। प्रश्नवाचक सर्वंताम 'कौन' के स्थान पर एक जगह 'कवन' पाया जाता है। सम्बन्धकारक के चिन्ह 'कौ' के स्थान पर वो छन्दों में कर' का प्रयोग हुम्रा है। इसी प्रकार 'सन' पंचमी के परसगं के रूप में प्रयुक्त मिलता है। किंतु ऐसे प्रयोग बहुत थोड़े हैं। ठेठ पछाँहीं लेखक की रचनाम्रों में ऐसे रूपों का पाया जाना थोड़ा म्राश्चर्य-जनक तो है पर भ्रसम्भव नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से ये प्रयोग भ्रधिक प्राचीन हैं। जैसे 'कौन' की व्युत्पत्ति संस्कृत 'कः पुनः' से इस प्रकार मानी जाती हैं — सं० कः पुनः, प्रा० कवन, कवरा, कोउरा, हि० कौन। सम्भव है 'कवन' का प्रयोग सेनापित के समय में थोड़ा बहुत होता हो। जो हो, प्रतियों में इस प्रकार के पूर्वी प्रयोग कुछ स्थलों पर मिलते हैं भ्रौर उन्हें यथास्थान रहने दिया गया है।

'गित' तथा 'यित' सम्बन्धी दोषों को शोधने के बजाय प्रश्नवाचक चिन्ह (?) लगाकर रख दिया गया है।

'किवत्त-रत्नाकर' के कुछ छन्द दो तरंगों में समान रूप से पाये जाते हैं। इस विषय में कोई हेर-फेर नहीं किया गया है, क्योंकि स्वयं किव ने उन छन्दों को उस रूप में रक्खा है।

जो हो, बिना किसी आधार के ग्रन्थ के किसी शब्द को अपनी ओर से परिवर्तित कर देने का दुःसाहस नहीं किया गया है।

—उमाशंकर शुक्ल

१, डॉ॰ घीरेन्द्र वर्मा: 'हिन्दी भाषा का इतिहास' (पृ० २७)

# पहली तरंग

# श्लेष-वर्णन

परम जोति जाकी श्रनंत, रिम रही निरंतर। श्रादि, मध्य श्ररु श्रंत, गगन, दस-दिसि,बहिरंतर।। गुन पुरान-इतिहास, बेद बंदीजन गावत। धरत ध्यान ग्रनवरत, पार ब्रह्मादि न पावत ॥ सेनापति अानन्द-घन, रिद्धि-सिद्धि-मंगल-करन। नाइक अनेक ब्रह्मण्ड कौं, एक राम संतत-सरन ।। १।। र्युरेतरु सार की सवाँरी है बिरंचि पचि<sup>3</sup>, कंचन खचित चितामनि के जराइ की। रानी कमला कौं पिय-ग्रागम कहनहारी, सूरसरि-सखी, सूख-दैनी, प्रभू-पाइ की।। बेद मैं बखानी, तीनि लोकन की ठकुरानी, सब जग जानी सेनापति के सहाइ की। देव-दूख-दंडन भरत-सिर-मंडन, बंदौं ग्रघ-खंडन खराऊँ रघुराइ की ।। २४। पाई जो कबिन जल-थल जप-तप करि, बिद्या उर धरि, परिहरि रस-रोसौ है। ताही कबिताई कौ सुजस पसु चाहत है, सेनापित जानत जो ग्रच्छर नग्रो सौ है ।।

१ म्रानन्द निधि (ख)।२ रचि (क);३ के (क)।४ जस (ख)। सेनापित जानत न म्रच्छर जो म्रोसौ है (क) (ग) (घ)।

पाइ के परस जाकों सिलाहु सचेत भई, पायौ बोध-सार सारदा हु कौं, धरो सौ है। भ्रौर न भरोसौ, जिय परत खरो सौ, ताही राम-पद-पंकज कौ पूरन भरोसौ है ॥ ३ ॥ भूप-सभा-भूषन, छिपावौ पर दूषन, कु-बोल एक हुखन, कहे न देह पाइ कै। राज महा जानि, पूरे सकल कलानि, सेना-पति गुन-खानि भ्रौर हू कौं गुन-दाइके॥ तुम ही बताई, कछ कीनी कबिताई तामैं होइ जोगताई, दुचिताई के सुभाइ कै। बुद्धि के बिनाइकै, गुसाँईं! कबि-नाइकै, सु लीजियौ बनाइ कै कहत सिर नाइ कै।। ४॥ दीछित परसराम, दादौ है बिदित नाम, जिन कीने जज्ञ, जाकी जग मैं बड़ाई है। गंगाधर पिता, गंगाधर की समान जाकौं गंगा तीर बसति अनूप जिन पाई है।। महा जानि मनि, बिद्यादान हु कौं चितामनि, हीरामनि दीछित तैं पाई पंडिताई है। सेनापति सोई, सीतापति के प्रसाद जाकी सब कबि कान दै सुनत कबिताई है।। १।। मूढ़न को अगम, सुगम एक ताकों, जाकी तीछन अमल बिधि बुद्धि है अथाह की। कोई है अभंग, कोई पद है सभंग, सोधि देखे सब ग्रंग, सम सुधा के प्रवाह की।। ज्ञान के निधान, छंद कोष सावधान, जाकी रसिक सुजान सब करत हैं गाहकी। सेवक सियापति कौ, सेनापति कबि सोई, जाकी द्वै अरथ कबिताई निरवाह की ॥ द।

१ सिलाऊ (क) (ग) । २ भोगताई (अ) । ३ जाकी (क) (ग) । ४ बसत
 (ग) (न) ।

दोष सौं मलीन, गुन-हीन कविता है, तौ पै, कीने अरबीन परबीन कोई सुनिहै। बिन ही सिखाए, सब सीखिहैं सुमति जौ पै, सरस अन्प रस रूप यामैं धुनि है।। दूषन कों करि कें, कवित्त बिन भूषन करें, जो करै प्रसिद्ध ऐसौ कौन सुर मुनि है। रामै अरचत सेनापति चरचत दोऊ, कबित रचत यातैं पद चुनि चुनि है।। ७।। राखित न दोषै पोषै पिंगल के लच्छन कौं बुध किब के जो उपकंठ ही बसति है। जोए पद मन कौं हरष उपजावति है तजै को कनरसै जो छन्द सरसति है।। **श्र**च्छर हैं बिसद<sup>२</sup> करति उषै श्राप सम जाते जगत की जड़ताऊ विनसति है (?)। मानौं छबि ताकी उदवत सबिता की सेना-पति कबि ताकी कबिताई बिलसित है।। द।। तकन सहित भले फल कौं धरत सुधे दूरि कौं चलत जे हैं धीर जिय ज्यारी के। लागत बिबिध पच्छ सोहत हैं गुन संग स्रवन मिलत मूल कीरति उज्यारी के।। सोई सीस धुनै जाके उर मैं चुभत नीके बेग बिधि जात मन मोहैं नर नारी के। सेनापति कबि के कबित्त बिलसत श्रति मेरे जान बान हैं श्रचूक चापधारी के ॥ ध्र बानी सौं सहित सुबरन मुँह रहैं जहाँ ६ धरति बहुत भाँति ग्ररथ समाज कौं।

१ कोक नर सै (ख) (घ), कौक नरसै (ग); २ सरस (ख) । ३ के (ब); ४ मूठ कीरति (ब); ५ भिदि (क) (ग) (घ) । ६ मुहरै है जहाँ (घ) ।

संख्या करि लीजै अलंकार हैं अधिक यामैं राखौ मति ऊपर सरस' ऐसे साज कौं॥ सुनु महाजन चोरी होति चारि चरन की तातैं सेनापति कहै तजि करि ब्याज कौं। लीजियौ वचाइ ज्यौं चुरावै नाहिं कोई सौंपी बित्त की सी थाती मैं कबित्तन की राज कौं ॥१९॥ ब्यापी देस देस बिस्व कीरति उज्यारी जाकी सीतै संग लीने जामैं केवल सुधाई है। सुर-नर-मृनि जाके दरस कौं तरसत राखत न खर तेजै कला की निकाई है।। करन के जोर जीति लेत है निसा कलंकै<sup>३</sup> सेवक हैं तारे<sup>8</sup> ताकी गनती न पाई है। राजा रामचन्द ग्ररु पून्यौं कौ उदित चंद सेनापति बरनी दृह की समताई है॥११॥ सारंग धुनि सुनावै घन रस बरसावै मोर मन हरषावै ग्रति ग्रभिराम है (?)। जीवन ग्रधार बड़ी गरज करनहार तपति हरनहार देत मन काम है।। सीतल सुभग जाकी छाया जग सेनापति पावत ग्रधिक तन मन बिसराम है। संपै संग लीने सनमुख तेरे बरसाऊ श्रायौ<sup>४</sup> घनस्याम सिख<sup>६</sup> मानौं घनस्याम है ॥१२॥ लाह सौं लसति नग सोहत सिंगार हार छाया सोन जरद जूही की ग्रति प्यारी है। जाकी रमनीय रौस बाल है रसाल बनी रूप माधुरी अनूप रंभाऊ निवारी है॥

१ ग्ररत (ख) । २ जाको (क) (ख) (ग); ३ निसांक लै कैं (घ); ४ एक कहै तारे (ञ) । ५ जायो (क) (ग); ६ सखा (घ) । ७ छाया सी न (ञ) ।

जाति है सरस सेनापति बनमाली जाहि सीचै घन रस फूल भरी भैं निहारी है। सोभा सब जोबन की निधि है मृदुलता की राज नव नारी मानौं मदन की बारी है।।१३।। जाकी सुभ सूरति सुधारी है सुहाग भाग • पूरी तौ लगै रसाल नाहै जब दरसी। जर वलै<sup>४</sup> चलै रती श्रागरी श्रनप बानी तोरा है अधिक जहाँ बात नीहं करसी "।। सेनापति सदा जामें रूपौ है अधिक गुनौ जाहि देखि नीधन की इतियाँ हैं तरसी। धनी के पधारै बाट काँटे हु मैं पाउँ धरि यह बर नारि सुवरन की मुहर सी।।१४।। कौल की है पूरी <sup>९</sup>जाकी <sup>१°</sup>दिन दिन बाढ़ै छबि रंचक सरस नथ भलकति लोल है। रहै परि यारी करि" संगर मैं दामिनी सी धीरज निदान<sup>१२</sup> जाहि बिछुरत को लहै।। यह नव नारि सांची काम की सी तरवारि श्रचरज एक मन श्रावत श्रतोल<sup>१३</sup> है। सेनापति बाहैं जब धारै तब बार बार ज्यौं ज्यौं मूरि जात त्यौं त्यौं कहत ग्रमोल है ॥१४॥ जाकों फेरि फेरि नारि सेनापति सब चाहैं बनी नव तरुन के ग्रंतर बसति है। सब जी कौं नातौ ताहि डारै करि हातौ पाइ हाथ करै लाल जो सनेह सरसति है॥

१ फली (ञा); २ पवन (ञा) । ३ सबरी (ञा); ४ नब (ञा); ५ नर बल (ञा); ६ जामें (ञा); ७ बात न कमरसी (का) (खा) (गा) (घा) (ञा); ६ देखैं जाहि नीधन की (ञा) । ६ काम की है पूरी (खा); १० तामें (खा); ११ परिवारी परि (खा) (घा); १२ निधान (खा), तिदान (ना); १३ ग्रडोंल (का) (खा) (घा)।

रंग संग काज दुक दूक ह्वै रहति सनी सहज के रस रंग राचित लसित हैं। लता की निकाई जामैं नीकी बनि ग्राई मिहीं मिहदी की समता कौं प्यारी परसति है ।। १६॥ पैय भली घरी तन सुख सब गुन भरी न्तन अनुप मिहीं रूप की निकाई है। श्राकी चुनि श्राई कैयौ पेंचन सौं पाई प्यारी ज्यौं ज्यौं मन भाई त्यौं त्यौं मुड्हिं चढाई है।। पुरी गज गति बरदार है सरस श्रति उपमा सुमति सेनापति बनि श्राई है। प्रीति सौं बाँधे बनाइ राखे छबि थिरकाइ<sup>8</sup> काम की सी पाग बिधि कामिनी बनाई है। १९७४ लीने स्घराई संग सोहत ललित भ्रंग स्रत के काम के स्घर ही बसति है। गौरी नव रस रामकरी है सरस सोहै सुहे के परस कलियान सरसति है।। सेनापति जाके बाँके रूप उरभत मन बीना मैं मध्र नाद स्था बरसति है। गूजरी भनक° माँभ सूभग तनक हम देखी एक बाला राग माला सी लसति है।।१८।। सोहति बहुत भाँति चीर सौं लपेटी सदा जाकी मध्य दसा सो तौ मैंन कौं निधान है। तम कौं न राखें सेनापित ग्रति रोसन है जा बिना न सुभै होत ब्याकुल जहान है।। परत, पतंग मन मोहै तिन तरुन के जोति है रदन होति सुरति निदान है।

१ राजत लसत है (ख); २ मिलि (ञा); ३ को विनता करित है (न)। ४ थिरभाइ (घ)। ५ सुधर (न); ६ सेनापित सदा जाके रूप उरभतु मन (न); ७ कनक (ञा)। द सुजान (ख)।

पूरी निधि नेह की उज्यारी दिपै देह की सू प्यारी तू तौ गेह की निदान समादान है।।१६॥ चाहत सकल जाहि रित कै भ्रमर है जो पुजवित हौस उरबसी की बिसाल है। भली बिधि कीनी रस भरी नव जोबनी है सेनापति प्यारे बनमाली की रसाल है।। धरित सुबास पूरे गुन कौं निबास ग्रब फूली सब भ्रंग ऐसी कौंन कलिकाल है। ज्यों न कुम्हिलाइ कंठ लाइ उर लाइ लीजै लाई नव बाल लाल मानौं फूल माल है।। २०॥ केस रहैं भारे मित्र कर सौं सुधारे तेरे तोही मांभ पैयत मधुर ग्रति रस है। तपति बुभाइबे कौं हिय सियराइबे कौं रंभा तैं सरस तेरे तन कौं परस है ॥ **ध्रा**ज धाम धाम पुरइन है कहायौ नाम जाके बिहँसत मैली चंद कौं दरस है। सेनापति प्यारी तैं ही भुवन की सोभा धारी तू है पदमिनि तेरौ मुख तामरस है।। २१ अ जहाँ <sup>8</sup> सुर सभा है <sup>4</sup> सुबास बसुधा कौं सार जामैं लहियत ऐरापति हू की गति है। पेखे उरबसी ऐसी भ्रौर है सुकैसी देखी दुति मैनका हू की जो हियरे हरति है।। सेनापति सची जाकी सोभा ना कही बनति कलप लता बिना न कैसे हू रहति है। जागरन° कारी जाके होत हैं बिहारी मैं नि-हारी श्रमरावती सी भावती लसति है।। २२।।

१ के(ञ); २ वहै(न), नीकी(ञ)। ३ केसर है भार मिस कर सौ सुधारे (न)। जामें (ग); ५ दे (न); ६ ज्यो (ख) (घ); ७ जागरत (ख); न कौ सित (न)।

पासे की निकाई सेनापति ना कही बनति सौरहै नरद करि रदन' सुधारी है। सोभा की बिसाति चीरै धरति बहुत भांति चतुर है मुख गिन गिन डग धारी है।। मार तैं बचाई कोउ पाउ<sup>8</sup> बिधि कीनौ जग जाके बस परें संत कहत<sup>4</sup> जुवारी है। जीति की है निधि घन हार कौं घरति मीठी नारि निहचे के मानौं चौपर संवारी है।। २३ ॥ प्रीतम तिहारे ग्रनगन हैं ग्रमोल धन मेरी तन जात रूप तातें निदरत हो। सेनापति पाइ परें बिनती करें हू तुम्हें देति न ग्रधर ती जे तहां कौं हरत हौ।। बाट मैं मिलाइ तारे तौल्यौं बहु बिधि, प्यारे दीनौ है<sup>९</sup> सजीउ श्राप तापर श्ररत हो। पीछे, डारि अधमन हम<sup>4</sup>° दीनौ दूनौ मन तुम्हैं तुम नाथ इत पाउ न धरत हो।। २४॥ बिरह हुतासन बरत उर ताके रहै बाल मही पर परी भूख न गहति है। सेवती कुसुम हू तैं कोमल सकल ग्रंग सून " सेज रत काम केलि कौं करति है।। प्रानपति हेत गेह श्रंग न सुधारै जाके घरी है बरस भेतन मैं न सरसति देखौ चत्राई सेनापति कबिताई की ज भोगिनी की सरि कौं बियोगिनी लहति है।। २५।। मोती मनि मानिक रतन करि पुरी धन खरे भार भरी अनुकूल मन भाई है।

१ रदन करि बदन (न); २ तिसीति (न); ३ घारी (ज); ४ को उपाय (ख); ४ संइत (म); ६ जौति (ज); ७ पोढ़ी (ज), प्यारी (न); ६ जो (न); ६ दोगी है (न); १० हमें (क)। ११ सूनी (ख); सूने (ज); १२ वासर (ज)।

जा घर बनिजु रहै ताही कौं सरस भाग ह्वेहै सुखी सेनापति जब लिछ पाइहै।। तुम पतियार ताके तुम ही करन धारौ तौही बन बल्ली नीकी लागि ठहराइहै। मध्य रस सिधु मानौं सिहल तैं श्राई वह तेरी श्रास नाउं गुन गहौ तीर श्राइहै।। २६॥ देखत नई है गिरि छतियाँ रहे हैं कूच निरखी निहारि ग्राछे मूख मैं रदन है। बरसनि सोरहै नवासी एक ग्रागरी है मंद ही चलति भरी जोबन मदन है॥ केस मानौं तूल चौंर फलकत वाके बीच पट के कपोल सोभा धरन बदन है। देखियत<sup>४</sup> सेनापति हरे लाल<sup>४</sup> चीर वारी नारी बुढ़िया निदान बसति सदन है ॥ २७॥ मोती हैं दसन मिन मूंगा हैं ग्रधर बर नेंन इंद्रनील नख लाल बिलसत हैं। मरकत ढंपन सौं कंचन कलस कुच चरन पदमराग सोभा सरसत हैं।। प्यारी कोठरी है धन जोबन जवाहिर की तहाँ सेनापति चित जाइ कै धसत हैं। तासौं लगे तारे फेरि तारी न लगति क्यौहँ जाइ बिधे मन तेब कैसे निकसत हैं ॥ २८॥ श्रीरै भयौ रुख तातें कैसे सखी ज्यारी होति बिफल भए हैं बंद कछ न बसाति है। गोसे न मिलत कैसे तीर कौं सँजोग होत पहिली " नवनि लही" जाति कौंन भांति है।।

१ कीनी (ख); २ ग्रसनाव (क) (ख) (ग) (घ); ३ ग्रगरी (ख) (अ) (ব); ४ देखि पति (ख); ५ हरि लील (क), हरिलीला (ख)। ६ चाइ (न); ७ जेइ (क), पाइ (न); ५ नैन (अ)। ६ होइ (ख); १० पिछली (अ); ११ रही (ख)।

सेनापति लाल स्याम रंग चित्त चुभि रह्यौ कैसे कै कठिन रित्र पाउस बिहाति है। श्रावित है लाज कर गहैं पंच लोगिन तैं कान्ह फिर गए ज्यौं कमान फिरि जाति है।।२६॥ सोए संग सब राती सीरक परति' छाती पैयत रजाई नैंक भ्रालिंगन कीने तैं। उर सौं उरोज लागि होत हैं दुसाल वेई सुथरी अधिक देह कुन्दन नवीने तैं।। तन सुख रासि जाके तन के तनकी छुवैं सेनापति थिरमा रहै समीप लीने तैं। सब सीत हरन बसन कौं समाज प्यारी सीत क्यों न हरै उर श्रंतर के दीने तैं॥३०॥ अरुन अधर सोहै सकल बदन चंद मंगल दरस बुध बुद्धि कै बिसाल है। सेनापति जासौं जुव जन सब जीवक हैं कबि श्रति मंद गति चलति रसाल है।। तम है चिकुर केतु काम की बिजय निधि जगत जगमगत जाके जोति जाल है। श्रंबर लसति भुगवति<sup>8</sup> सुख रासिन कौं मेरे जान बाल नवग्रहन की माल है।।३१॥ बदन सरोरुह के संग हो जनम जाकीं श्रंजन स्रंग<sup>४</sup> समता न<sup>६</sup> परसत है। महा रूखौ मुनि हु कौ हियौ चिकनाइ जात सेनापति जाहि जब नैंक दरसत है।। रूपहिं बढ़ावै सब रसिकन भावै मीठौ नेह उपजावै पै न म्राप बिनसत है।

१ सीकर परत (ङा)। २ जीवत (छ); ३ जीति (ख); ४ भुगति (क)।
 (ख) (ग) (न)। १ चंदन सुगंध (ख); ६ समतन (ङा); ७ प्रेमहि (न)।

श्राली बनमाली मन फूल मैं बसायौ तेरे तिल है कपोल सो ग्रमोल बिलसत है ॥३२॥ करन छुवत बीच ह्वं के जात कुंडल के रंग मैं करें कलोल काम के सुभटं से। चंचल समेत भुव श्रंबर मैं खेलत हैं देखत ही वाँभैं डीठि रहें चटमट से।। सगुन सुद्ध बंग देखि लागैं धाइ उन्नत केलि कला करें चितैं मोहत निपट<sup>३</sup> से। सेनापति प्रभु बरुनी के बस कीने प्यारी नाचत ललन ग्रागे नैंना तेरे नट से ॥३३॥ श्रौसरें हमारे श्रौर वालै हिलि मिलि रमैं ईठ महा<sup>8</sup> ढीठ ऐसे कैसे कै निबहियै। सेनापति बहत ग्रविध बितै श्रायौ स्याम समय है उराहने को कछ कह्यौ चहियै।। भादर दै राखे होति प्रकट अधीरताई होति हित हाँनि जौ निदान जान कहियै। याही तैं चतुर चतुराई सौं कहति मेरे भूलि कै भवन भरतार जनि रहियै॥३४॥ केसौ म्रति बड़े जहाँ म्ररजुन पति काज श्रति गति भली बिधि बाजी की सुधारी है। मनी सौं करन बीर संग दूरजोधन के संतनु तनै निहारि<sup>थ</sup> सुरत्यौ बिसारी है॥ सोहत सदा नकुल<sup>६</sup> को है सोल सेनापति देखिये सुभीमसैन श्रंग दुति भारी है। जाके कहैं ग्रादि सभा परबस परित सो भारत की अनी किथौं बनी बर नारी है ॥३४॥

१ कै (छ); २ चित (ख); ३ निकट (न) । ४ मही (ञा)। ५ न हारि .); ६ सदानुकूल (ख)।

राख्यौ धरि लाल रंग रंगित ही ग्रंबर मैं परी अवगुन गाँठि जातें ठहरात है। जोबन की रती सौं मिलाइ धर्यौ भलीभाँति काम की ग्रगिनि हसौं जरिन बुकात है।। पति है भ्ररगजा की महिमा तें सेनापति यातैं म्रति रति सुखं नासि कैं सुहात है। सुख कौं निधान मिलें त्रिबिध जगत प्रान मान उड़ि जात ज्यौं कपूर उड़ि जात है ॥३६॥ रहै अपसर ही की सोभा जो अनुप धरि सुभग निकाई लीने<sup>४</sup> चतुर सुनारी है। सेनापति ताके मन बालमैं रहैं जू एक<sup>६</sup> मूरति जगत मैं न रतन सुधारी है ॥ देखें प्रीति बाढी श्रीर बाल छबि डाढ़ी सदा सूभ गहनें धरै सु अंग द्ति भारी है। लौंग सी लुगाई करि बानी छल गाई ताही भाँति द्वैलगाई जिन भेद सौं बिचारी है ॥३७॥ सदा नंदी जाकौं श्रासा कर है बिराजमान ध नीकौ घनसार हुतें बरन है तन कौं। सैन सूख राखै सूधा दृति जाके सेखर है जाके गौरी की रित जो मथन मदन कौं॥ जो है सब भूतन कौं ग्रंतर निवासी रमै धरै उर भोगी भेष धरत नगन कौं। जानि बिन कहैं जानि" सेनापति कहैं मानि बहुधा उमाधव र कौं भेद छाँ हि मन कौं ॥३५॥

१ तारो २ (ञा) ग्रगर; जा (ख) (घ); ३ मुख (न); ४ नासुकै (ञ)। ४ जानें (घ); ६ रहैजु एक (घ), बसत एक (ञ), रहतु एकु (न); ७ मैं न रजन सुभारी-है (छ); ८ छिक (न); ६ दाढ़ी (ख)। १० विचार मान (ख); ११ जामि (क) (ख) (ग) (घ); १२ बहुधा हू माधव (ख)।

जात है न खेयौ क्यौं हूँ बल्ली न लगत नीकी सोचत श्रधिक मन मूढ़ सब लोग कौं। नदीन कौ नाथ<sup>र</sup> यातें पैरत न बनै काहू सेनापति राम बीर' करता श्रसोग कौं ।। दीरघ उसास लेत ग्रहि रहै भारी जहाँ तिमिर है बिकट बतायौ पंथ जोग कौं। कान्ह के अछत कुंज काम केलि आगर ही तेई बिन कान्ह भई सागर बियोग कौं।। ३६॥ नाहीं नाहीं करें थोरी माँगे सब दैन कहैं मंगन कौ देखि पट देत बार बार हैं। जिनकौं मिलत भली , प्रापित की घटी रहोति सदा सब जन मन भाए निरधार हैं॥ भोगी है रहत बिलसत ग्रवनी के मध्य कन कन जोरैं दान पाठ<sup>६</sup> परिवार हैं। सेनापति बचन की रचना बिचारौ जामैं दाता अरु सूम दोऊ कीने इकसार हैं।। ४०/11 थोरौ कछू मांगे होत राखत न प्रान लिग रूखे मन मौंन ह्वै रहत रिस भरि हैं। श्रापने° बसन देत जोरिबे की रित लेत बितरत जात धन धरा ही मैं धरि हैं।। जाँचत ही जाचक सौं प्रगट कहत तुम चिंता मित करौ हम सो प्रसान करिहैं। बानी द्रै अरथ सेनापति की बिचारि देखी दाता ग्ररु सूम दोऊ कीने सरविर हैं "॥ ४१॥ सब भ्रंग थोरे थोरे बहुधा रतन जोरैं राखें मूख ऊपर हु जे न इतबार हैं।

१ केहू (ख) (ब); २ नाप; ३ तीर (न); ४ जेई (क) (ख) (न) । ५ घरी (क) (ख) (घ) (ब); ६ पाट (क) (ग) (न) । ७ ग्रापनै (न), ग्रापनो (छ); ६ सौं (ग), सौ (घ) (न); ६ ग्रासान (क) (ग) (न); १० एक सरि है (न) ।

नान्हें बोल बोलें सभै देखत न पट खोलें राज धन राखिबे कौं पाए अवतार हैं।। जनम तैं कौह जे न भरम तैं माँगे जात र सत्तहीन ग्रागे सदा राखत न कार हैं। कामहिं न मावें सेनापित कौं न भावें दोऊ खोजा ग्रह सुम सम कीने करतार हैं॥ ४२॥ खेत के रहैया श्रिति श्रमल श्रहन नैंन श्रोर<sup>8</sup> के श्रसील गून ही के जे निकेत हैं। जगत बिदित कलिकाल के करन हारे<sup>४</sup> नाहिनै समर कहूँ बिजय समेत हैं ॥ सेनापति सुमति बिचारि ऐसे साहिबन भजौ परबीन जातें श्रास बस चेत हैं। द्विजन कों रोकि मनि कंचन गनिकै देत रीभि देत" हाथी कौं सहज बाजी देत हैं ॥ ४३/11 अमल अखंड चाउ रहे<sup>९</sup> श्राठ जामें ऐसी तेरी पूरी रती सौं छमासौ सुधरायौ "है। नरजा मैं मिलै पलरा मैं देखि दुनौं सोई सेनापति सम्भिः बिचारि कै बतायौ है ।। काह मैं है घटि अर काह मैं अधिक भूँठौ ध तोमें पूरी चौकस समान में बतायौं है। तोलियत जासौं जगत कौं सूबरन रूपौ सो बारहमासी तोरा तोहि बनि ग्रायौ है ॥ ४४ ॥ जनम कमीन भौन बीर जुद्ध भीत रहैं मेवन मैं सदा मन राखत सहेत १४ हैं।

१ सभा (न); २ मांगे जाते (क) (ख) (ग) । ३ नित (न); ४ ध्रौर (ख) (अ); ५ हार (न) (अ); ६ जो ते (क) (ख) (छ); ७ दैत (क) (ग) (न); ६ सहन (न) । ६ रहैं (क) (ग) (घ); १० सुघरायौ (ख) (घ); ११ सुमति (अ) १२ हूठी (छ); १३ जतायौ (न) (अ) । १४ जनमकी मीन (अ); १४ सचेत (ख);

लंगर के दाता श्ररु' भूखन कनक देत एक साधु मनै बीस बिस्वा राखि लेत हैं।। सेनापति सुमति समुभि करि सेवौ इनैं ए तौ जग जानै भ्रवगून के निकेत हैं। दादनी की बेर जब देनी होत सौ की ठौर बड़े हैं निदान तब दोसे एक देत हैं ॥४४॥ गीतहिं स्नावें तिलकन भलकावें भुज मूलन छपावैं द्वारका हु के पयान ही। बैसनव भेष भगतन की कमाई खाहि सेवें हरि साहिबे न साँच है निदान ही॥ देखि कै लिबास नीची<sup>8</sup> सबन की बनारि होति मोहि कै बिकच<sup>4</sup> करें मन धन घ्यान ही<sup>६</sup>। सेनापति सूमति बिचारि देखौ भलीभाँति कलि के गुसाई मानौं माँगना समान ही ॥४६॥ मालै हठि लै कै भले जन ए विसारें °राज भोग ही सौं काज रीति करें न बरत की। लेहिं कर मुद्रा देह बुरी यौं बनावैं छाँडि निगम की संक ग्रब लाज न रमत की॥ पाइ पकरावें जो निदान करें उपदेस रास उतसव ही सौं केलि जनमत की। सेनापति निरखि बिचारि कै बताए देखी<sup>९</sup> किल के गुसाई मानौं माँगना जगत की ॥४७॥ पावन ग्रधिक सब तीरथ तैं जाकी धार जहाँ मरि पापी होत सुरपुर पति है। देखत ही जाकौं' भली घाट पहिचानियत एक रूप बानी जाके पानी की रहति है।।

१ श्रौर (क); २ संत (न); ३ भारी ह्वं (न)। ४ देखि हीलता सु नीची (न); ५ विकल (घ); ६ तन मन ध्यान ही (ज)। ७ बिसारे (ख) (न); ६ जनमन (ञ); ६ निरिष बिचारि देषे भली भाँति (न)। १० पाकौ (ख);

बड़ी रज राखें जाकों महा धीर' तरसत सेनापति ठौर ठौर नीकीयै बहति है। पाप पतवारि के कतल करिबे कौं गंगा पून्य की ग्रसील तरवारि सी लसति है।।४८॥ तेरे भूखन हैं यातें ह्वैहै न सुधार कछू (?) बाढ़ैगौ त्रिबिध' ताप दुख ही सौं दहिहै। सेइत् गुरू चरन अजीति काम हकौं बल बेद हु कौ पूँछि<sup>४</sup> तोसौं यहै तत्त किहहै॥ कूपथ कों छांड़ो गहौ सुपथ कों सेनापति सिच्छा लेह मानि जानि सदा सूख लहिहै। भ्रच्यत भ्रनंत कहि प्रात सात पूरीन कौं करम करम लेह अमर ह्वं रहिहै।।४६४ रजनी के समै बिन सीरक न सोयौ जात प्यारी तन सुथरी निपट सुखदाई है। रंगित स्बास राखें भूपित रुचिर साल सूरज की तपति किरनि तन ताई है।। सीतल ग्रधिक यातें चंदन सुहात परै श्रांगन ही कल ज्यौं त्यौं श्रगिनि बराई है। ग्रीषम की रितु हिम रितु दोऊ सेनापति लीजिय समुिक एक भाँति सी बनाई है ॥४९००० तीर तैं श्रधिक बारिधार निरधार महा दारुन मकर चैन होत है नदीन कौं। होति है करक ग्रति बड़ी न सिराति राति तिल तिल बाढ़ै पीर पूरी बिरहीन कौं।। सीरक ग्रधिक चारि ग्रोर ग्रवनी रहै न पाँउरीन बिना क्यौंहँ बनत धनीन कौं।

१ महाधार (घ); २ नीके ही (ञ)। ३ विविध (ख); ४ सोई तव रुचि रन (त); ५ बुभी (अ)। ६ सीकर (अ)। ७ परत (अ); ८ केहू (अ)।

सेनापति बरनी है बरषा सिसिर रितु मूढ़न कौं भ्रगम सुगम परबीन कौं।।५१।। नारी नेह' भरी कर हिये है तपित खरी जाकौं स्राय घरी बीतैं बरख हजार से। उठत भभूके उर डारत<sup>र</sup> गुलाब हू के नवल बधू के भ्रंग तचत भ्रंगार से॥ सीरी जानि इ छाती घरी बाल के कसलमाल सेनापति जाके दल सीतल तुषार से। लांगत न बार बिन हिर के बिहार ताही हार के सरोज सूकि होत हैं सुहार से ॥५२॥ देखें छिति म्रंबर जलै है चारि म्रोर छोर तिन तरवर सब ही कौं रूप हरचौ है। . महा कर लागै जोति भादव की होति चलै जलद पवन तन सेक मानौं परचौ है॥ दारुन तरनि<sup>४</sup> तरैं नदी सुख पावें सब सीरी घनछाँह चाहिबौई चित धरघौ है। देखौ चतुराई सेनापति कबिताई की जु<sup>६</sup> ग्रीषम विषम बरषा की सम करचौ है ॥४३॥ द्विजन की जामैं मरजाद छूटि जाति भेष° पहिले बरन कौं न तनकौ निदान है। श्रंग छबि लीन स्नुति घुनि सुनिय न मुख<sup>९</sup> लागी अब लार है न नाक हू की ज्ञान है।। देखियै जवन सोभा घनी "जुगलीन माँ भः" नाम हू सौं नातौ कृष्ण केसौकौं जहाँ न है १३। सेनापति जामैं<sup>१४</sup> जग ग्रासा ही सौं भटकत याही तैं बुढ़ापौ कलिकाल के<sup>०५</sup> समान है ॥५४॥

१ तेह (त); २ तन मारत (न); ३ जाति (क) (छ); ४ वारि (क) (घ) (न) ५ तरुनि (ख); ६ सु (ख)। ७ भेद (न); ५ गति (ख); ६ कछू (ख); १० भनी (न); ११ साँभ (क) (न); १२ को (न); १३ को जहान है (क) (घ); १४ यार्ते (ख); १५ की (क) (ख)।

कुस लव रस करि गाई सुर धुनि कहि भाई मन संतन के त्रिभुवन जानी है। देवन उपाइ कीनौ यहै भौ उतारन कौं' बिसद बरन जाकी सुवा सम बानी है ॥ भवपति रूप देह धारी पुन्न सील हरि ष्राई स्रप्र तें धरनि सियरानी है। तीरथ सरब सिरोमनि सेनापति जानी राम की कहानी गंगा-धार सी बखानी है ॥ ५५ ॥ सूर बली बीर जसमिति कौं उज्यारी लाल चित्त कौं करत चैन बैनहिं सुनाइ कै। सेनापति सदा सुर मनी कौं बसीकरन पूरन करचा है काम सब कौं सहाइ कै॥ नगन सघन धरै गाइन कौं सूख करै ऐसौ तैं अचल ' छत्र धरघौ है उचाइ' कै। नीके निज ब्रज गिरिधर जिमि महाराज राख्यौ है मुसलमान धार तें बचाइ कै॥ ५६ भ बानरन राखै तोरि डारत है ग्ररि लंके जाके बीर लछन बिराजत निदान है। श्रंगन कों राख बाहु दूरि करें दूषन<sup>६</sup> कों हरि सभा राजें राज तेज कौं निधान है॥ श्रानंद मगन हग देखि जाहि सियरानी सेनापति जाके हेम नगर कौं दान है। महा बली बीर बसुदेव कौं कुँवर कान्ह सो तौ मेरे जान राजा राम के समान है ।। ५७॥ दिन दिन उदै जाकों जाते है मुदित मन देखियै निसान "जाके आए अति चाइ कै।

१ कीनो है भी उतरावन को (क) । २ बलबीर (a) (a) (a); ३ म्निखल (a); ४ बनाय (a) । ५ वानर न (a); ६ दुखन (a); ७ म्नागन (a); (a); (a); (a) । ६ जाकी (a); १० निदान (a) ।

सूर कै बखानें जाहि सब कों कहें सनेही बैरी महातम जातें जात है बिलाइ कै।। सूरति सरस सब बार है लसति जाकी सेनापति जो है पदमिनी सुखदाइकै। पूत दसरथ कौं सपूत रघुबीर धींर देख्यौ राजा राम बली मानौं दिन नाइकै।। ५५॥ धरचौ है रसाल मौर सरस सिरस रुचि ऊँचे सब कूल मिले गनत न ग्रंत है। सुचि है अविन वारी भयौ लाज होम तहाँ भौंरी देखि होत ग्रलि ग्रानंद ग्रनंत है।। नीकी श्रगवानी होत सूख जनवासौ सब सजी तेल ताई चैन मैंन मयनंत है। सेनापति धुनि द्विज साखा उच्चरत देखौ बनी दुलहिन बनी दूलह बसंत है।। ५६।। तब की तिहारी हँसि हिलनि मिलनि वह देखि जिय जानी हरि बस करि पाए हो। सेनापति श्रधिक श्रयानी मैं न जानी तुम जेंबत ही वाके ग्रँचवत ही पराए हौ।। बीते श्रौधि श्रारत त्रियान कौं बिसारत हौ धारत न पाउँ बेग कही कित छाए ही। पहिले तौ मन मोहौ पीछे कर तन मोहौ प्यारे तुम साँचे मनमोहन कहाए हौ।। ६०॥ कपोल कौ तिलोत्तमैं अनुप रूप बात-बात ही मैं मंजू घोषै बरसति है। देखी उरबसी मैंनका हू मैं सरस दुति जंघ जुग सोभा रंभा हू कौं निदरति है।। सची बिधि ऐसी और कहाँ धौं सु कैसी नारिं सदा हरि भावते की रित कौं करित है।

**१.** बना (ख) (घ), बन्यो (न्) । २ में (क) (ख) (ग) (घ) (न) । ३ मारी (न) ।

जाके है' ग्रधर सुधा सेनापित बसुधा मैं प्यारी सुरपुर हू के सुख बरसित है ॥६१॥

प्रधर को रस गहैं कंठ लपटाइ रहैं
सेनापित रूप सुधाकर तें सरस है।
जे बहुत धन<sup>३</sup> के हरन हारे मन के हैं
हीतल मैं राखे सुख सीतल परस है।।
ग्रावत जिनके<sup>8</sup> ग्रित गजराज गित पावै
मंगल है सोभा गुरु<sup>8</sup> सुंदर दरस हैं।
ग्रीर हैन रस ऐसौ सुनि सखी साँची कहीं
मोतिन<sup>4</sup> के देखिबे कीं जैसी कछ रस है।। ६२॥

राधिका के उर बढ़चौ कान्ह को बिरह ताप कीने उपचार पै न होति सितलाइयै । गुरु जन देखि कही सिखन सौं मन मैं की सेनापित करी है बचन चतुराइयै।। माधव के बिछुरे तैं पल न परित कल परी है तपित श्रिति मानौं तन ताइये। सौंह बृख भान की न रहै तो जरिन कछूं थे छाया घनस्याम की जो पूरे पुन्न पाइयै॥ ६३/1

तेरे उर लागिबे कौं लाल तरसत महा

क्ष्म गुन बाँध्यौ तू न ताकौं उमहित है।

यह सुनि बाल जौ लौं ऊतर कौं देइ" तौ लौं

ग्राइ परी सास बात कैसे निबहित है।।

क्खी जौ कहित तौ तौ प्रीति न रहित जौब

नेह की कहित" सास डाटिन दहित है"।

१ हैं(क) (ग); २ परसित (न)। ३ हरत हरि मन (क), मन (ख); ४ ही जाके (अ); ५ गुन (न); ६ मीतन (छ)। ७ काम (त); ६ सितलाई है (ख) (त); ६ तन (ख); १० न रहैगी तपित कछू (न); ११ उतरू न देइ (ख), देति (ग); १२ जो सनेह की कहै तो (अ);  $^{2}$  डाटित डहित है (क) (ग) (घ) (न)।

सेनापित यातें चतुराई सौं कहित बिल हार करौं ताहि जाहि लाल तू कहित है।। ६४।।

बिरह बिहाल उपचार तैं न बोलै बाल बोली जो बुलाई नाम कान्ह कौं सुनाइ कै। याही तें सकानी सास ननद जिठानी तिनैं देखि कै लजानी सोचि रही सिर नाइकै॥ मेटचौ है कलंक बें निसंक गुरु जन कीने राख्यौ हरि नेह बात यौं कही बनाइ कै। को है ? कित ग्राई ? सेनापित न बसाई सखी कान्ह कान्ह करि कल कानं कीनी ग्राइ कै॥ ६४॥

कुबिजा उर लगाई हमहूँ उर लगाई (?)
पी रहै दुहू के तन मन वारि दीने हैं।
वे तौ एक रित जोग हम एक रित जोग हैं।
सूल करि उनके हमारे सूल कीने हैं।।
कूबरी यौं कल पैहै हम इहाँ कल पैहैं
सेनापित स्यामैं समुफ यौं परबीने हैं।
हम वे समान ऊधौ कहौ कौन कारन तैं
उन सुख माने हम दुख मानि लीने हैं।। ६६॥

देखत न पीछे कौं निकासि कैयो कोसन तैं ल के करवाल बाग लेत बिलसत हैं। साहस की ठौर भीर परे तें सिर कटाहैं सकतिन हूं सौं लरकानि कौं तजत हैं।। राखत नगारौ रज पूरे रहें समर मैं सदा कर करें सरन कौं जे तकत हैं ।।

१ वे (न), के (ञा); २ कलकिन (ख), कु किनि (त)। ३ भोग (क) (ख); ४ भोग (ख); ५ जो (ञा); ६ समुद्धो (क) (ग)। ७ निकसि (ञा); द काटा है (अ); ६ पूरौ रहै (क) (ग) (घ), रज रौर है (ख); १० सर (ख); ११ सर को न जे तजत है (ख), कर करे जे शरन को भजत है (ञा)।

सेनापति बीर सौं लरत हाथ जोरत हैं तातें भूर कातर समान से लगत हैं।। ६७।। कोट गढ गिरि ढाहैं जिनकौं दूरग ना हैं बल की अधिक छबि आरवी सहित हैं। देखियै जिन मैं सदा गति अति मंद भारी मानौं ते जलद ते जकरि राखे नित हैं।। डगनि वलत महा करिनी के बस राखे सब कहैं सिंघूर हैं दरदं रहितं हैं। सेनापति बरने हैं महाराज राम जू कैंव हाथी हैं सुधारे ग्रसवारी के उचित हैं।। ६८॥ पूरत हैं कामैं सत्यभामा सुख सागर हैं पारिजात हु कौं जीति लेत जोर कर के। सदा सुख सोहैं सेनापति बल बीर धीर राखत बिजय बाजी मध्य जो समर के।। रूप है अनूप सुर मनी की बसीकरन जाकों बैन सुने चैन होत नर वर के। नरिंद दसरथ जू कौं रामचंद नंदन ताके गुन मानौं बसुदेव के कुँवर के ॥ ६९ ॥ बीरैं खाइ रही तातें सोहति रकतमूखी नाँगी ह्वै नची है संक तिज श्रिर भीर की। निरवारे वारन बिसारे पूनि हार ह कौं म्राड्" हु भुलावै नख सिख भरी नीर की"।। सेनापति पियन कौं राखै सावधान धार स्रागे ही चलावै<sup>१३</sup> घात जानि जौ सरीर की<sup>१४</sup>।

१ यातें (ख)। २ जिन क्यों (ख) (ग); ३ अरवां (क) (न); ४ गडिन (क) (ग) (घ) (त) (न); ५ दादर (क); ६ के (क) (ख) (ग) (छ) (त) (न); ७ कौं (घ)। ५ सप्तम मैं (ञा) ६ रन (ख); १० मान (म्रा)। ११ आउ (ख); १२ भरा नख सिख नीर की (त); १३ बुलावैं (ब); १४ जन घात जो सरीर की (ख);

जा पर परित ताहि लाल करि डारै मारि बेलित समर फाग तेग रघुबीर की 119011 बड़े पै तिभौंगी रस हू मैं जे न सूधे होत सहज की स्यामताई सुन्दर लहते हैं। सेनापति सिर धरि सेए लाज इाँड़ि तातैं रूखे गुरुजन बैन रूखेई कहत हैं।। हरि कौं सुनाइ कहै सखी सौं हरिन नैंनी · कान चतुराई परे कान्ह उमहत हैं<sup>8</sup>। श्रौर की कहा है<sup>४</sup> सुमन के नेह चिकनाए<sup>६</sup>(?) मेरे प्रानप्यारे केसी रूखे से रहत हैं ॥७१॥ घर के रहत जाके सेनापित पैयै सूख जातें होत प्रान समाधान भली भाँति है। जाकी सूभ गति देखे मानियै परम रति नैंक विन बोले सुधि बुधि अकुलाति है॥ देखत ही देखत बिलानी श्रागे श्राँखिन के कर गहि राखी सो न क्यौंह वहराति है। रस दै कै राखी सरबस जानि बार बार नारी गई छूटि जैसे नारी छूटि जाति है।।७२॥ जोति पाइ जग रहत जगमगाइ पाइन पदमिनी समूह परसत<sup>९</sup> है। जाके देखें ग्रंतर कमल बिगसत चैन पाइ कै खुलत नैंन सुख सरसत है॥ धाम की है निधि जाके आगे चंद मंद दुति रूप है अनुप मध्य अंबर लसत है। मूरति सरस सब बार है लसति जाकी सोइ मित्त सेनापति चित्त मैं बसत है।।७३।।

१ जाय (त)। २ लसत (ब); २ लाल (त); ४ कान चिकनाई परे क्यों न उमहत है (ब); ५ भ्रौर की कहाई (ख), भ्रौर की कहा ही (घ), भ्रौर की कहा ही सु (क) (ग); ६ सब मन कीने चिकनाए (ख)। ७ सावधान (ख)(त); द केहू (ब)। ६ सरसत (ख) (ब); १० विकसत (ब)।

तारन की जोति जाहि मिले पै बिमल होति जाके पाइ संग मैं न दीप सरसत है<sup>1</sup>। प्रकास उर जानियै ऊरध ग्रध सोउ तही मध्य जाके जगतै रहत है।। कामना लहत द्विज कौसिक सरब बिधि सज्जन भजत महातम हित रत है। सेनापति बैन मरजाद कबिताई की जु हरि रिब ग्ररुन तमी कौं बरनत है। १७४॥ प्रताप दीप सात हुँ तपत जाकौं तीनि लोक तिमिर<sup>४</sup> के दलन दलत है<sup>६</sup>। देखत अनूप सेनापति राम रूप<sup>®</sup> रिब सबै अभिलाष जाहि देखत फलत है।। ताही उर धारौ दुरजन कौं बिसारौ नीच थोरौ धन पाइ महा तुच्छ उछलत है। सब बिधि पूरी सुरवर सभा रूरी यह दिनकर सूरौ उतराइ न चलत है।। पूरा। तेरे नीकी बसुधा है वाके तौ न बसुधा है तू तौ छत्रपति सो न छत्रपति मानिय। सूर सभा तेरी जोति होति है सहसगुनी एक सूर आगे चंद जोति पै न जानिय।। सेनापति सदा बड़ी<sup>९</sup> साहिबी ग्रचल तेरी निसि-दिन चंद चल जगत बखानिय। महाराज रामचंद चंद तैं सरस तू है तेरी समता कौ चंद कैसे मन<sup>१</sup>° ग्रानिय ॥७६॥ श्रँखियाँ सिराती ताप छाती की बुभाती रोम रोम सरसाती तन सरस" परस ते।

१ में न दीपक रहत है (ख), मैन दीपक रसत है (घ), नदी न परसत है (छ); २ सोऊ (घ); ३ जगतु हू (न)। ४ सातौ दीप (न); ४ तमन के (ख); ६ दल निदरत है (ख); ७ कर (ख); रास रूप (न); ५ पुरजन (क) (ग)। ६ एक (ब); १० उर (त)। ११ दरस (ख);

रावरे श्रधीन तुम बिन श्रति दीन हम नीर हीन मीन जिम काहे कौं तरसते॥ सेनापति जीवन स्रशार निरधार तुम जहाँ कौं ढरत तहाँ टूटत ग्ररस ते। उनै उनै गरिज गरिज ग्राए घनश्याम ह्वैकै बरसाऊ एक बार तौ बरसते॥७७। पर कर परै यातैं पाती तौ न दीनी लाल कीनी मनुहारि सो सभा मैं कत भाखियै। बानी सनि द्ती की जिठानी तैं सकानी बालें सोचि रही ऊतर उचित कौन ग्राखियै॥ सेनापति तौहीं <sup>8</sup> परबीन बोली बीन जिमि दुहुन की संक सब दूरि करि नाखियै<sup>४</sup>। पाती पाती कहै कोऊ वावै जौ कहुँ की पाती दै के सिरपाउ तौ हरा में बाँधि राखियै।।७५॥ कीने नारि नीचे बैठी नारि गुरुजन बीच ग्रायौ है सँदेसौ तौहीं° रसिक रसाल कौं। सेनापति देखत ही जानि सब जानि गई कह्यौ पर ऊतर<sup>च</sup> उचित ततकाल कौं॥ होइ ज्यों सरस काम फीको है कनक धाम " देहुँ तोहि कुंदन जो माल" है विसाल कौं। बोलि कै सुनारी भावते कौं तेरी बलिहारी चोकी भेरी देह तू सँजोग कोई लाल कौं ॥७६॥ जेती बन बेली श्रोर तिनकी न कीजै दौर राखु मन एक ठौर नीके करि बस मैं। देखि कै ग्राई चिकनाई बार वार भूलि मित ललचाहि धीरता ही कौ ग्रव समैं।।

१ जल बिन मीन हम (अ)। २ परैया ते (अ); ३ सकानौ ते न जानी बाल (ख); ४ त्योंही (ख); ५ राखियै (क) (छ); ६ कोहू (क)(ख) (ग) (छ) (न)। ७ तोहि (ख), त्योही (अ); ६ प्रति ऊतरु (अ); ६ की को (क); १० सहस काम (न); ११ मोल (अ); १२ चौकी (ख) (घ) (अ)।

सेनापति स्याम रंग सेइ कै सुखित ह्वैहै कह्यौ है उपाइ समुभाइ कै सरस मैं। पीरे पान खाइ नी रैं चूकि कैन जाइ मान खई मिटि जाइगी ग्ररूसे ही के रस मैं।।५०॥ मोती माल' पोहत ही सखिन मैं सोहत ही मोहत ही मन म्ग-नैनी हाइ भाइ कै। भ्रायौ है भ्रचानक तहाँई कान्ह बानक सौं प्यारी रस बस भई निरखत चाइ कैं॥ सेनापति चातुर सखी के मिस श्रातुर ह्व श्राप ही कहति ताहि बचन सुनाइ कै। हित करि चित दै कै मोतियै परिख लै कैं श्राज लाल रेसमैं सफल करे श्राइ कै ॥ दशा छ्टे श्रावै काज भिन्न करत सँजोए साज अवगुन गहै नेह रूप सरसात है। तीछन करचौ है जातें होति पति जीति करें लाल उर लागे ग्ररि गात सियरात है।। सेनापति बरने समान करि दोऊ तिनै जानत हैं जान जाके ज्ञान अवदात है। निसान कौं पाइ परें धन ही के श्रंतर तैं छ्टि जात मान जैसे अबान छूटि जात है।। इश्रा श्रानंद कौं कंद मुख तेरी ता समान चंद कैसे करि कीजिय कलेस नाम<sup>४</sup> घारी है। हू पहर कर तेरे ताप-हर कंज ग्राठ बिस कौं प्रसून कैसे होत अनुकारी<sup>६</sup> है।। तेरी सुखदाई देह जोति की न सम होति केसरि सरिस कहियत **क**ष्टवारी है। सेनापति प्रभु प्रानप्यारी तू ग्रन्प नारी तेरी उपमा की भाँति जातिन बिचारी है॥ दशा

१ लाल (ब); २ परिखिध कै (क)(ग्रे; ३ किर (ख) (ब) । ४ तैसें (ख) । ४ मान (ख); ६ म्रालिकारी (ख) ।

हरि न है संग बैठी जोगन जुगारित है तिन ही कौं मन बच क्रम उमहति है। जाकों मन अनुराग बस हुँकै रह्यो मधु बड़े-बड़े लोचनिन चंचल चहित है।। सेनापति बार बार खेलत सिकार तहाँ मदन महीप तातें सुख न लहति है। कुंज कुंज छाँह तन तपित बरावित है हरिनी-ज्यौं ब्रज की बिरहिनी रहित है।। ५४॥ प्यारौ परदेस जाके नीकी मिस भीजति है श्रंजन की सोभा के समूह सरसत हैं। कंत कौं मिले तैं कल मन कौं करति ऐसी प्यारी है सदन ग्रंग बिरह तपत हैं।। सेनापति काम हू की बार है खरी भुलाई<sup>इ</sup> बावरे से भूले मन दंपति रहत हैं। पानहि<sup>8</sup> न लेत कर दोऊ भ्रदभुत कर कैसे धौं परसपर पाती कौं लिखत हैं।। दश्र।। कमलै न श्रादरत रागै<sup>४</sup> श्रहन धरत चित्त कौं बस करत<sup>६</sup> फूलन मैं नरमैं लै चलैं परमहंस गति महा उर राचें जो हरि सौं मिलि रहैं श्राठ हू पहर मैं॥ करत सफल सब जीवन जनम जग जिनके प्रसंग सुख पावें सुरतरु मैं। सेनापित बरने हैं प्यारी के चरन जुग ताकी सब भाँति पाई° जाति मुनि बर मैं।। द६।। मिलत ही जाके बढ़ि जात घर मैंन चैन तन कौं बसन डारियत बगराइ कै।

१ लोचन निवंचल (क) (छ), लोचनानि वंचल (ग) (घ)। २ परत (छ); ३ वार मुह परी लाइ (ङा) ४ पान हू (ख) ५ कमलै न ग्रादर परागै (ङा); ६ बस करन (छ); ७ पाइ (क) (ख) (ग)।

म्रावत ही जाके नीकौ चंद न लगत प्यारी छाया लोचन की चाहियत सुखदाइके।। जाही के अरुन कर पाइ अब नित पति<sup>3</sup> सुखित सरस जाके 'संगम कौं पाइ कै। ग्रीषम की रित्र बर बधू की समान करी सेनापति बचन की रचना बनाइ कै।। ५७ ।। निरखत रूप हरि लेत गद ही कौं सब सूल है सुनीकौ कछू कह्यौ न परत है। श्रंगना सरूप यातें भावति जो नाहै नारि जोवत ही जाकों मुख सो मन बरत है।। चित मैं न श्रावें नेंक सरस<sup>8</sup> कों देखत ही तन तरुनापौ देखै चित उत रत है। सेनापति प्यारी कौं बखानी कै कुप्यारी हू कौं बचन के पेच पटतर ही करत है।। इन ।। कल है करित सब दौस निसाकर मुखी पन ही कौं पाइ कै सुधाई पकरित है। देखत ही भावै नर मन कौं श्रब निकाई करित न कबहूँ जो हिय मैं ग्ररित है।। निरखत सोभा नारि है न एक काम ह की धनी सौं बहिस दौरि लागियै रहित है। सेनापति कहै भ्रचरज के बचन देखौ भावती की सेज अन भावती करति है।। ८६।। घर तैं निकसि करि मार गहि मारत हैं मन मैं निडर बन तीरथ करत हैं। संतन के पैंडे परें कूसे लै सदा ही चलें पर धन हरिबे कौं साध न करत हैं।।

१ जोवनी (अ); २ प्रति (क) (ख) (ग) (घ); ३ ताके (ख) । ४ परस (क) (ख) (ग) (घ); ५ तनु नापौ (ख्रे) । ६ सुधाम (ख); ७ सेघ (ग) (छ); सेव (ञ)।

नागा करमन कौं करत दुरि छिपि पीछे हरि मैं परत कै वे सूली मैं परत हैं। सेनापति धृनि महा सिद्ध मूनि जस कर ताहि सूनि तसकर ;त्रासन मरत हैं।।६०।। रैनि ही के बीच पाँउ घरि लाल रंग भरि होति जो कहनि महा रित रस डौर की । सोभा परि नैंन कौं बनाइ कर गहैं म्राइ जो मुँह लगाई है भुलाई सुधि श्रीर की।। चीर है कुसुंभी बर बागी सूधरत जातें सदा सुख संगिनी रसिक सिरमौर की। बरिन कै प्यारी पन रत है बताई कबि सेनापति मति कौं सराहै कौंन दौर की ॥ ६१॥ ग्राप ईस सैल ही मैं ग्रलकें बहुत भाँति राखत बसाइ उत मानत सुरित हो। धनि हैं वे लोक ग्रासा पालत जिनकी तुम संतत रहत तजे दिन्छन की गति हो।। सेनापति ईठ है न एक सी तिहारी डीठि निरखत सब ही कौं लाल द्वं जुगति हो। धरौ निधि नील बास उत्तर सुधारत हौ श्राए हो कुबेर जू बहुत धनपति हो।।६२।। तजत न गाँठि जे म्रनेक परबन भरे भागे पीछे भौर भौर रस सरसात हैं। गढि गढि छोलैं भली भाँति बोलैं स्रादर सौं तपति हरन हिय<sup>द</sup> बीच सियरात हैं।। सेनापति जगत बखाने जे रसाल उर बाढ़े पित्त कोप जिन तैं न ठहरात मानह पियुष बाढ़ै स्रवन की भूख माह पख कैसे ऊख बोल रावरे मिठात हैं।।६३॥

१ वरमत कों (ख); २ वसूली (ख) (घ) । ३ महा सुरित के डौर की (क), हिर सुरित के डौर की (घ); ४ ब्यते (ख); ५ पर (ख) । ६ है (क) । ७ एखन (ज); ८ जिय (ख)।

छतियाँ सकूच वाकी को कहै समान तातें र न रन तैं मूरे सदा बीर है करन मैं। सबै भाँति पन करि बलमहि पाग राखै ।। तेज की सूने तें श्राप मानै मान खन भीं।। श्रवला लै -श्रंक भरै रित जो निदान करै ससि सन सोभावंत मानियै जोधन मैं। ज्यति बिचारि सेनापति है बरनि कहै बर नर्ध नारि दोऊ एक ही बचन मैं।।६४।। मैलन घटावै महा तिमिर मिटावै सूभ डीठि कौं बढावै चारि बेदन बतायौ है। सन्यौ घनसार सम सीतल सलिल रस सेनापति पुरबिले पुन्यन ही पायौ है।। कैसे मन भावे अचरज उपजावे बीच फूलें सरसावै पीत बसन धरायौ भव भय भंजन निरंजन के देखिबे कीं गंगा जू कौं मंजन सु भ्रंजन बनायी है।।६५।। जाके रोजनामे सेस सहस बदन पढ़ै पावत न पार जऊ सागर सूमति कौं। कोई महाजन ताकी सरि कौं न पूजे नभ जल थल ब्यापि रहै ग्रदभुत गति कौं।। एक एक पुर पीछे अगनित कोठा तहाँ पहुँचत आप संग साथी न सूरति कीं। बानिये बखाने जाकी हुँडी न फिरति सोई नाह सिय रानी जुकौं साह सेनापति कौं।।६६॥ (इति श्लेष वर्णनम्)

१ ताकों (ख) (घ); २ छितया सकुच ताते को कहै समान ताकी (घ); ; ३ मलमैं पगिंह राषे (क); ४ पन (ख); ५ वरनत (क) (ख) (ग) (घ) (छ) ६ नाग (त)। ७ बतायौ (ख)।  $\varsigma$  रोज्जु न मैं ससु (क) (ग) (घ); ६ सुमित (घ)।

## दूसरी तरंग शंगार-वर्णन

श्रंजन सुरंग जीते खंजन, कुरंग, मीन, नैंक न कमल उपमा कौ नियरात है। नीके, ग्रनियारे, ग्रति चपल, ढरारे, प्यारे ज्यौं-ज्यौं मैं विहारे त्यौं त्यौं खरौ ललचात है।। सेनापति सूधा से कटाछनि बर्सि ज्यावैं, जिनकों निरिख हियौ हरिष सिरात है। कान लौं बिसाल, काम भूप के रसाल, बाल तेरे हग देखे भेरी मन न अघात है ॥१॥ करत कलोल' स्रति दीरघ, ग्रमोल, लोल, छ्वैं द्य-छोर, छबि पावत तरौना हैं। नाहिनै समान, उपमान श्रौर<sup>8</sup> सेनापति, छाया कछ धरत चिकत मृग छौना हैं।। स्याम हैं बरन, ज्ञान-ध्यान के हरन, मानौं सुरति कौं धरे बसीकरन के टोना हैं। मोहत हैं करि सैन, चैन के परम ऐन, प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना हैं।। २।। चंचल, चिकत चल, ग्रंचल मैं भलकति, द्रे नव नेह की निसानी प्रानिपय की। मदन की हेति<sup>६</sup>, डारै ज्ञान हू के कन रेति, मोहे मन लेति, कहे देति बात हिय की।। पैनी, निरछौहीं, प्रीति रीति ललचौहीं, कुल कानि सकुचौहीं, सेनापति ज्यारी जिय की।

१ तरंग (छ); २ ही ज्यों ही ज्यों (ब्र)। ३ करतल लोल (ख) ४ म्रान (ब्र); ५ मूरित ज्यों धरे(्व्र)। ६ के हेत (ब्र);

ग्ररसौहीं, प्रेम-रस बरसौहीं, चुभी नैंक चित में हँसौहीं, चितवनि ताही तिय'की॥३॥ काम की कमान तेरी भकटि कृटिल श्राली, तातैं अति तीछन एतीर से चलते हैं। घंघट की ग्रीट कोट, करि कै कसाई काम, मारे बिन काम, कामी केते ससकत हैं॥ तोरे तैं न ट्रटैं, ए निकासे ह तैं निकसैं नी, पने निसि-बासर करेजे कसकत हैं। सेनापति प्यारी तेरे तमसे<sup>8</sup> तरल तारे. तिरछे कटाछ गड़ि छाती मैं रहत हैं॥४॥ हिय हरि लेत हैं, निकाई के निकेत, हँसि देत हैं सहेत, निरखत<sup>४</sup> करि सैन हैं। सेनापति हरिनी के दगन तैं श्रति नीके राजें \* दरद हैं हरत<sup>६</sup>, करत चित चैन हैं॥ चाहत न ग्रंजन, रसिक जन रंजन हैं. खंजन सरस रस-राग-रीति ऐन हैं। दीरघ, ढरारे, भ्रनियारे, नैंक रतनारे, कंज से निहारे कजरारे तेरे नैंन हैं॥ ५॥ केसरि निकाई, किसलय की रताई लिए. भाँई° नाहिं जिनकी धरत ग्रलकत हैं। दिनकर सारथी तैं सेना देखियत राते. अधिक अनार की कली तैं आरकत हैं॥

१ त्रिय (क) (ग) (घ)। २ लगत (त); ३ न निकसत (ख); ४ तीर से (अ)। ४ नित प्रत (घ); ६ हरत हैं दरद (छ) (त)। ७ दाई (क) (ख) (घ) (छ)।

<sup>\*</sup> दो वर्गों के बढ़ जाने से यहाँ छन्दोभंग दोष हो गया है। 'घ' प्रति के लिपिकार ने 'सेनापित हरिनी के......' आदि के स्थान पर 'सेना हरिनी के......' पाठ दिया है किन्तु ऐसा पाठ रखने से गित बिगड़ जाती है। बहुत संभव है कि 'राजै' शब्द भ्रमवश प्रतियों में लिख दिया गया हो। ग्रर्थ की दृष्टि से भी यह ग्रनावश्यक-सा है—सम्पादक।

लाली की लसनि, तहाँ हीरा की हसनि राजै, नेना निरखत, हरखत श्रासकत हैं। जीते नग लाल, हिर लालिह ठगत, तेरे लाल लाल श्रथर रसाल भलकत हैं॥६॥

कालिंदी की धार निरधार है ग्रधर, गन
ग्रिल के धरत जा निकाई के न लेस हैं।
जीते ग्रहिराज, खंडि डारे हैं सिखंडि, घन,
इंद्रनील कीरित कराई नाहि ए सहैं।।
एड़िन लगत सेना हिय के हरष-कर,
देखत हरत रित कंत के क्लेस हैं।

चीकने, सद्यन, ग्रँधियारे तैं ग्रुधिक कारे,

लसत लछारे, सटकारे, तेरे केस हैं॥७॥

नूतन जोबनवारी मिली ही जो बन वारी, सेनापित बनवारी मन में बिचारिय। तेरी चितविन ताके चुभी चित बनिता के, है उचित विन ताके मया कै पथारिय।

सुधि न निकेतन की बाढ़ी उनके तन की

पीर मीनकेतन की जाइ कै निवारियै। तो तिज ग्रनवरत वाके ग्रौर न बरत, कीजै लाल नव रत<sup>४</sup> बाल न बिसारियै॥ ५॥

बिरह तिहारे घन बन उपबनन की,
लागित हवाई वै जैसी लागित हवाई है।
सेनापित स्थाम तुव आवन अविध-आस,
ह्वं किर सहाई विथा केतियौ सहाई है॥
तिज निठुराई, आइ ज्यावौ जदुराई, हम
जाित अवलाई जहाँ सदा अ-बलाई है।

१ किरिक (क) (ख) (ग); २००८ हत (ञा) । ३ है (ख) (ञा); ४ ग्रन-ति (ञ); ५ रित (ञ) । ६ रुषाई (ञ); ७ जैसे (ञा);

दरस, परस, कृपा-रस सींचि ग्रंग-लता जो तम लगाई सोई मदन लगाई है।। ६।। कुंद से दसन धन', कुंदन बरन तन, कुंद सी उतारि घरी<sup>४</sup> क्यौं बनें<sup>द</sup> बिछुरि कै। सोभा सूख-कंद, देख्यौ चाहियै बदन-चंद, प्यारी जब मंद मुसकाति नैंक मुरि कै॥ सेनापति कमल से फूलि रहैं ग्रंचल में, रहैं हग चंचल दुराए ह न दूरि कै।। पलकें न लागें, देखि ललकें तरुन मन, भलकें कपोल, रहीं अलकें बिथुरि कैं।। १०॥ सोहैं संग ग्रालि, रही रति ह के उर सालि, जोबन गरूर चाल चलति दुरद की। कहै मुसकात बात, फूल से भरत जात, सेनापति फूली मानौं चाँदनी सरद की।। छाय रही भरपूरि, पहिरे कप्र-धूरि, नागरी ग्रमर-मूरि मदन दरद की। मूख मृग-लंछन सौ कटि मृगराज की सी", म्ग के से दग, भाल बैंदी मृगमद की ।। ११।। मध्र अमोल बोल, टेढ़ी है अलक लोल, मैनका न ग्रोल जाकी देखे भाइ ग्रंग के ॥ रति की समान सेनापति की परम प्यारी. तोहि देखे देवौ बस होत हैं अनंग के।। सरस बिलास सुधाधर सौं प्रकास हास ", कूच मानौं कुंभ दोऊ मदन मतंग के। ढरारे, ग्रनियारे, कजरारे प्यारे, दीरघ. लोचन ए तेरे मद-मोचन" कुरंग के ॥ १२ ॥

१ जे (ञा) २ जगाई (क) (ग); ३ तेई (ब्र) । ४ घन (ब्र); ५ उतरी घरि, उतरि घरि (ख); ६ बनै (ग)–(घ) । ७ कैसी (घ),  $\varsigma$  जा के (क) (ग) (न); ६ सयत्न (क) (ग) (छ्र); १० मुख (ञा); ११ मोचत (न) ।

नन्द के कुमार, मार हू तें सुक्रमार, ठाढ़े हते निज द्वार', प्रीति-रीति परबीन हैं। निकसि हौं ग्राई, देखि रही सकूचाई, सेना-पति जदुराई मोहिं देखि हँसि दीन हैं।। तब तैं है छीन छबि, देखिबे कीं दीन, सब. सुधि-बुधि हीन हम निपट ग्रधीन बिरह मलीन, चैन पावत ग्रली न, मन • मेरौ हरि लीन तातैं सदा हरि लीन हैं।। १३।। हित सौं निरिख हँसे, तौतैं तुम उर बसे, स्वाति हेत चातक से हम तरसत हैं। प्रीतम हौ ही के, हौ ग्रधार सेनापति जी के, तुम बिन फीके मन कैसे हुलसत हैं।। तेरे नेह नाते, तेरे लागत परौसी प्यारे, तेरी गली गए सुख सबै सरसत हैं । मनोरथ चाउ, तेरेई दरस पथ तेरिये सपथ प्रान तोहि मैं बसत हैं।। १४।। चित चुभी आनि, मुसकानि मन-भावन की, मानि कुल-कानि रैनि-दिन भरियत है। भूलि गयौ गेह, सेनापति ग्रति बाढ्यौ नेह, चैन मैं न देह, मैंन बस परियत है॥ लोग उतपाती, कानाबाती हैं करत घाती, जब गली वाकी नैंक पाउँ धरियत है। एक संग रंग ताकी चरचा चलावै कौंन, श्राँखि भरि देखिबे की साध मरियत है।। १५॥ तब तें कन्हाई ग्रब देत हौ दिखाई, रीति कहा है सिखाई तोहि देखे ही सुखारे हैं।

१ गन-द्वार (ख)। २ हसत रसत है (क) (ख) (ग), हंस तरसत है इ)। ३ ताकी गली (न)।

नींद सौं उदास, सेनापति देखिबे की श्रास. तिज के बिलास भए बैरागी बिचारे हैं॥ रूप ललचाने, भली बुरी कौं न पहिचानें', रावरे बियोग बावरे से करि डारे हैं। लाल प्रानप्यारे सिख दै दै सब हारे, नैंन तेरे मतवारे ते न मेरे मत वारे हैं॥ १६ अ रूप के रिभावत हो, किन्नर ज्यों गावत हो, सुधा बरसावत हो लोयन स्वन को। हिय सियरावत हौ, जिय हु तें भावत हौ, गिरिधर ज्यावत ही बर बधू जन कौं॥ रसिक कहावत हो, यामें कहा पावत हो, चेटक लगावत हौ सेनापति मन कीं। चितहिं चुरावत हौ, कबहुँ न ग्रावत हौ, लाल तरसावत हो हमें दरसन कीं।। १७॥ सैन समैं सुखधाम, सेनापति घनस्याम, कहत हैं मोसौं मेरे तुही सरबस है। श्रव तौ बिरमि रहे, जानौं कित रिम रहे,

अब ता बिराम रह, जाना कित रोम रहे, सुरत्यौ विसारी भयौ दूभरौ दरस है<sup>8</sup>॥ प्रीति करि मोही तरसावत हौ मोही, तुम लाल निरमोही मन कीनौ करकस है। बीती बरष सी ग्राप्<sup>४</sup> पाती हू कौं ग्ररकसी, ऐसी चित बसी तौ हमारौ कहा बस है॥ १८॥

वैसौ करि नेह एक प्रान विवि देह, ग्रब ऐसी निठुराई करि कौलौं तरसाइहौ। बिरह तैं ताते, सेनापित ग्रति राते, ऐसे कब दुख मोचन ए लोचन सिराइहौ। ।

१ कौन जाने ग्रब (छ) । २ लोचन (ख) (ग) (छ); ३ सुवन को (क) ४ ग्रब तौ विरम रहे सेनापित रिम रहे सरतें बिसारी भयौ दूसरे बरसु है (ख); ग्राय (ख) (घ)।

पाती पीछे पीछे हम ग्रावत हैं निरधार, यह हरि बेर हरिं लिखत बनाइ हौ। मोहिं परतीत न तिहारी कछू, कहा जानौं! कौन वह पाती जाके पीछे श्राप श्राइहौ ॥१६॥ रोस करौं तोसौं, दोस तोही कौं सहस देहुँ, तोही कान्ह कोसौं, बोलि अनुचित बानियै। तही एक ईस, तोहि तजि श्रीर कासौं कहीं, कीजै स्रास जाकी स्रमरष ताकौं मानिय॥ जीवन हमारौ, जग-जीवन तिहारे हाथ, सेनापति नाथ न रुखाई मन श्रानिय। तेरे पगन की धूरि, मेरें प्रानन की मूरि (?) कीजै लाल सोई, नीकी जोई जिय जानियै ॥२०॥ छूटचौ ऐबौ जैबौ, प्रेम-पाती कौं पठैबौ छूटचौ, छूटचौ दूरि दूरि हू तैं देखिबौ दूगन तैं। जेते मधियाती सब तिन सौं मिलाप छुटचौ कहिबौ सँदेस ह कौं छूटचौ सकुचनतें॥ एती सब बातैं सेनापति लोक-लाज-काज द्रजन त्रास छ्टी जतन जतन तैं। उर श्रिर रही, चित चुभि रही देखौ एक, प्रीति की लगनि क्यों है छूटति न मन तैं ॥२१॥ चले तैं तिहारे पिय बाढ़चौ है बियोग जिय°, रहियै उदास छूटि गयौ है सहाई सौ। लोचन स्रवत जल, पल न परति कल, म्रानंद कों साज सब धरची है उठाइ सौ।। सेनापति भूले से सदा<sup>६</sup> रहियत तौतें ज्ञान, प्रान, तन, मन लीनौ है चुराइ सौ।

१ बेर (ख), बार बार (छ)। २ श्रमरस (ख); ३ सोई जोई नीकी मन मानिये (ब)। ४ मधिपाती सब तिन (घ), मध्य पाती संयति। (न)। ५ तिय (ब); ६ सदाई (ब)।

कछून सोहाइ, दिन राति न बिहाइ, हाइ देखे तें लगत ग्रब ऊजर सौं पाइसौ ॥२२॥ लाल के बियोग तैं, गुलाब हू तैं लाल, सोई श्ररन बसन श्रोढि जोग श्रभिलाख्यौ है। सैन 'स्ख तज्यी, सज्धी रैन दिन जागरन, भूलि हन काह' श्रीर रूप-रस चाख्यौ है॥ प्यारी के नयन ग्रस्वान बरसत, तासौं भीजत उरोज देखि भाउ मन भाख्यौ है। सेनापति मानौं प्रानपति के दरस-रस. शिव को जगल जलसाई करि राख्यो है ॥२३॥ नुपुर कौं भनकाइ मंद ही धरति पाइ, ठाढ़ी स्राइ स्राँगन, भई ही साँभी बार सी। करता अनुप कीनी, रानी मैंन भूप की सी, राजै रासि रूप की, बिलास की ग्रधार सी॥ सेनापति जाके दग दूत ह्वै मिलत दौरि, कहत अधीनता कौं होत हैं सिपारसी। गेह कौं सिंगार सी, सूरत-सूख-सार' सी, सो प्यारी मानों ग्रारसी, चुभी है चित ग्रार सी ॥२४॥ बिंब हैं ग्रधर-बिंब, कुंद से कुसूम दंत, उरज ग्रनार निरखत सुखकारी है। राजें भूज-लता, कोटि कंटक कटाछ ग्रति, लाल-लाल कर किसलै के अनुकारी है।।

सेनापित चरन<sup>8</sup> बरन नव पल्लव के, जंघन कौं जु रंभा थंभ दुति धारी है। मन तौ मुनिन हू कौं, जो बन-बिहारी हुतौ, सो तौ मृग-नैंनी तेरे जोबन-बिहारी है॥२५॥

१ कौहूं  $(\pi)$   $(\pi)$   $(\pi)$  । २ सांफ्र  $(\pi)$   $(\pi)$ , साँमी  $(\pi)$ ; ३ श्रारसी  $(\pi)$   $(\pi$ 

लोचन जुगल थोरे थोरे से चपल, सोई सोभा मंद पवन चलत जलजात की पीत हैं कपोल, तहाँ म्राई म्रहनाई नई ताही छिब कर सिस ग्राभा पात पातकी॥ सेनापति काम भूप सोवत सो जागत है, उज्वल बिमल दूति पैये गात गात की। सेंसव-निसा श्रथौत जोबन-दिन उदौत. बीच बाल-बध्रं भाँईं पाई परभात की ॥ २६॥ सुनि कै पुरान राखै पूरन कै दोऊ कान, बिमल निदान मति ज्ञान को धरति है। सदा ग्रपमान, सनमान सब सेनापति<sup>8</sup> मानत समान<sup>६</sup>, श्रभिमान तैं विरति है।। सेई है परन-साला सह्यौ घाम, घन पाला, पंचागिनि ज्वाला, जोग, संजम<sup>६</sup>, सूरति है। लीनी सौक माला, परे ग्रंग्रीन जप-छाला, श्रोढ़ी मृगछाला पै न बाला बिसरति है ॥ २७ ॥ मालती की माल तेरे तन कौं परस पाइ, श्रीर मालतीन हू तै श्रधिक बसाति है। सोने तैं सरूप, तेरे तन कौं भ्रनप रूप, जातरूप-भूषन तें ग्रीर न सुहाति है।। सेनापति स्याम तेरी सहज<sup>९</sup> निकाई रीभै, काहे कौं सिंगार कै कै बितवति रें राति है। प्यारी श्रौर भूषन कौं भूषन है तन तेरौ, तेरियं सुबास श्रीर बास बासी जाति है॥ २८॥ लोचन बिसाल, लाल ग्रधर प्रबाल हू तैं, चंद तें अधिक मंद हास की निकाई है।

१ काल वधू (क) (घ); २ जाई (न)। ३ बुद्धि (न); ४ सदा सन-मान ग्रपमान हूँ को सेनापित (न); ५ सयान (क) (ख) (ग):६ संगम (न); ७ सोकु (क) (ग) (घ) (न); = श्रोटन ( = ), ग्रौटान (घ), ग्रोटत (छ); ६ ग्रधिक (ख); १० चितवति (छ) (ज)।

मन लैं चलति, रित करित सुहासपन,
बोलित मधुर मानौं सरस सुधाई है।।
सेनापित स्याम तुम नीके रस बस भए,
जानित हौं तुम्हैं उन मोहिनी सी लाई है।
काम की रसाल काढे बिरह के उर साल,
ऐसी नव बाल लाल पूरे पून्य पाई है। २६॥

भूँठे काज कों बनाइ, मिस ही सों घर ग्राइ,
सेनापित स्याम बितयान उघरत हो।
ग्राइ के समीप, किर साहस, सयान ही सों,
हँसी हँसी बातन हो बाँह कों घरत हो॥
मैं तौ सब रावरे की बात मन मैं की पाई,
जाकों परपंच एतौ हम सों करत हो।
कहाँ एती चतुराई, पढ़ी श्राप जदुराई,
ग्रांगूरी पकिर पहुँचा कों पकरत हो॥ ३०॥

ग्राए परभात सकुचात, ग्रलसाय गात, जाउक तिलक लाल भाल पर लेखिये। सेनापित मानिनी के रहें रत<sup>र</sup> मानि नीके, ताही तैं ग्रधर रेख ग्रंजन की रेखिये॥ सुख रस भीने, प्रानप्यारी बस कीने पिय, चिन्ह ए नवीने परतछ्छ ग्रछ्छ पेखिये। होत कहा नीदे, एतौ रैनि के उनींदे ग्रति, ग्रारसीले नैंना ग्रारसी ले क्यों न देखिये॥ ३१॥

नीके रमनी के उर लागे नख-छत, ग्रह घूमत नयन, सब रजनि<sup>६</sup> जगाए हौ। ग्राए परभात, बार-बार हो जँभात, सेना-पति ग्रलसात, तऊ मेरे मन भाए हो॥

१ सुहाई (ख); २ सरबस र्भिय (अ); ३ बाढ़ (अ)। ४ पढ़ि धाए (ख)। ४ राति (क) (ख) (घ) (अ)। ६ रजनी (ख) (न)।

कहा' है सकुच मेरी, हौं तौ हौं तिहारी चेरी, मैं तौ तम निधनी कौं धन करि पाए हौ। म्रावत तौ म्राए, सुधि ताकी है कि नाहीं जाके, पाइ के महाउर की खौरि करि श्राए हौ ॥३२॥•

जाउकौ लिलार<sup>३</sup> ताके पाउकौ श्रधर, नैंन श्रंजन है श्राज<sup>8</sup> मनरंजन लस्त हो। वारी हों तिहारी छिब ऊपर बिहारी, मेरे तारन कीं प्यारे सुधा-रस बरसत ही।। छूजियै न पाइ हों तों सेवक हों सेनापति, प्रानपति मेरे तुम जीतैं सरसत हौ। मान बिन सारी, सरबस बारि डारीं, लाल

वारौं ए चरन जे चरन परसत ही।।३३।।

मो मन हरत, पै अनत बिहरत, इत डरत डरत पग धरनि धरत हो। ताही कौं सुहाग, सब ही तैं बड़ भाग जासौं करि श्रनुराग रस-रीति सौं ढरत हौ ।। साँचे श्रौर ही सौं भूँठे हम सौं सुहासपन, सेनापति श्रौसरै हू हमें बिसरत हो। तब वह कीनी, रैनि बसे उनही के, श्रब पाइ परि मोहिं ग्रपराधिनी करत हौ ॥३४॥

बिन ही जिरह, हथियार बिन ताके अब, भूलि मति जाह सेनापति समभाए हो। करि डारी छाती घोर घाइन सौं राती-राती<sup>६</sup> मोहिं धौं बतावौ कौंन भाँति छूटि ग्राए हो॥ पौढ़ौ विल सेज, करौं श्रौषद की रेज बेगि, मैं तुम जियत प्रबिले प्रय पाए हो।

**१** कहाँ (क) (ग) (न); २ नीचन (क) (ग) (घ) । ३ लिलाट (ख); ा (ख)। ५ एते मनुरागुनम भावन करत हो (न)। ६ तुम (ख)।

कीने कौंन हाल ! वह बाधिन है बाल ! ताहि कोसित हों लाल, जिन फारि-फारि खाए हो।। ३४॥ फूलन सौं बाल की बनाइ गृही बेनी लाल, भाल दीनी बैंदी मृगमद की ग्रसित है। श्रंग श्रंग भूषन बनाइ ब्रज-भूषन जू, बीरी निज कर कै खवाई ग्रति हित है।। ह्व कै रस बस जब दीबे की महाउर के, सेनापति स्याम गह्यौ चरन ललित है। चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही ग्रांखिन सौं कही प्रानपति यह ग्रति ग्रनुचित है।। ३६॥ स्याम लछारे लसत, बार बारन-गमनी नव नव भूषन धरति, बार बार नग-मनी के॥ ऐसी सुकृतन नारि, कनक बरन तन बनित है। सेनापति कबि, जीभ, तनक बरनत न बनति है॥ नव जोबन पूरन बिपुल, कुच कुंदन कलसा धरति। जाके निरखत खन बढ़े, सुहिए मदन, कल, साध-रति ।। ३७। सहजर बिलास हास हिय के हुलास तजि, द्ख के निवास प्रेम पास परियत है।

ज्यों ज्यों सखी सीतल करित उपचार सब<sup>8</sup>, त्यों त्यों तन बिरह की बिथा सरसाति है। ध्यान कों धरत सगुनोतियो करत, तेरे गुन सुमिरत ही बिहाति दिन-राति है॥

१ तब (ख)। २ कलसा ढरत (खँ)। ३ सहस (क) (घ) (न)। ४ भ्रब (न);

सेनापित जदुबीर मिलैं ही मिटैगी पीर, जानत हौं प्यास कैसे स्रोसिन बुक्ताति है। मिलिबे के समैं स्राप पाती पठवत, कछू छाती की तपित पिति' पाती तैं सिराति हैं।।३६।।

मानहु प्रबाल ऐसे झोठ लाल लाल, भुज
कंचन मृनाल तन चंगक की माल है ।
लोचन बिसाल, देखि मोहे गिरधर लाल,
श्राज तुही बाल तीनि लोक मैं रसाल है।।
तोहि तरुनाई सेनापित बिन श्राई, चाल
चलति सुहाई मानौं मंथर मराल है।
नैंक देखि पाई, मो पै बरनी न जाई, तेरी
देह की निकाई सब गेह की मसाल है।।४०॥

प्रीति सौं रमत, उनहीं के बिरमत घर, देखि बिहँसत, उनहीं कौं वे सुहाति हैं। जानि वेई बाम, भोरैं ग्राए हौ हमारे धाम, सेनापित स्याम हम यातें ग्रनखाति हैं।। तुम ग्रनबोले ग्रनमने ह्वै रहत लाल, यातें हम बोलें, बोलि पीछे, पिछताति हैं। ग्रव तौ जरुर कीनौ चाहियें तिहारौ कहचौ, ग्राए तैं कहौंगे ए गूमान परि जाति हैं।।४१॥

लोल हैं कलोल पाराबार के श्रपार, तऊ जमुना लहरि मेरे हिय कौं हरति हैं। सेनापित नीकी पटवास हू तैं ब्रज-रज, पारिजात हू तैं बन-लता सरसित हैं।। श्रंग सुकुमारी, संग सोरह-सहस रानी, ताऊ छिन एक पैन रावा बिसरित हैं।

१ कहा (व) नाहि (ख); २ पित पाती देखे जाति है (त) । ३ चंपे कीं सी माल है (क) (ख); ४ ग्राइ वि); ३ मेह (न) । ६ की (ज) । ७ कपोल (न); द तिउ (क) (ग) (घ), तेऊ (ज); ६ नारी (क) (ख) (ग);

कंचन ग्रटा पर जराऊ परजंक, तऊ कंजन की सेजें वे करेजे खरकति हैं।।४२।। चले उत पति के वियोग उतपति भई, छाती है तपति ध्यान प्रान के श्रधार कौं। सेनापति स्याम जू के बिरह बिहाल बाल, सखी सब करति बिचार उपचार कौं॥ प्रीतम अरग जातें, ताही तें अरगजा तें सीरक न होति, जुर जारत है मार कौं। सीतल गुलाब हु सौं घिसि उर पर कीनौ, लेप घन सार कौं सो मानौ घनसार कौं<sup>8</sup>।।४३॥ कौह तुव ध्यान करें, तेरी गुनगान कौह, म्रान की कहत मान, ज्ञान बिसरायी है। तो सौं उरभाइ, मन गिरै मूरभाइ, सकै कौंन सुरभाइ, काहू मरम न पायौ है।। सुधा तें सरस ताकों तेरी है दरस, तेरे ताकों न तरस सेनापति मन श्रायौ है। तेरे हँसि हेरे हरि, हिये ऐसे हाल होत, हाला मैं हलाइ मानौं हलाहल प्यायी है।।४४।। वाके भौन बसे, भौन कीजै, हौं न मानौं रोस, कहा एती कौंन तें सकूच उर ग्रानी है। सेनापति श्रावत बनावत हौ प्रात बात, निपट कृटिल सब कपट की बानी हैं।। तेरे काज दीन रहैं, तो बिन मलीन हम, तोही सौं ग्रधीन हाथ तेरेई बिकानी हैं। रावरे सुजान! हम बावरे अजान, कीजै ताही सौं सयान जे कहावति सयानी हैं।।४५॥ लायौ मन मोहि, तातैं सूभत न मोहिं सखी, मदन-तिमिर मेरौ जीउ रह्यौ दिब है।

१ करकति (ब)। २ के (न); ३ तीकरन (ब); ४ लेप घनमार के समानो भवसर के (न)।

सेनापित जीवन-ग्रधार बिन घनसार, गंधसार हार बिरहानल कौं हिब है॥ लोचन-कुमुद नँद-नंदन कौं मुख-चंद, उर-ग्ररबिंद ताकौं ऐन मैंन-रिब है। छाँड़ि दै ग्रपार बार बार उपचार मेंरे ही-तम के हरिबे कौं प्रीतम की छिब है॥४६॥

बाल, हरिलाल के वियोग तें बिहाल, रैनि बासर बरावे बैठि बर की निसानी सौं। बोल ? कौंन बल' ? कर-चरन चलावे कौंन ?

रहत हैं प्रान प्रानपित की कहानी सौं।। लागि रही सेज सौं, श्रचेत ज्यौं, न जानी जाति,

सेनापित बरनत बनत न बानी सौं। रही इकचक, मानौं चतुर चितेरे, तिय रंचक लिखी है कोई कंचन के पानी सौं।।४७।।

सखी सुख-दैन श्यामसुंदर कमल-नैंन,

मिस कै सुनाए बैन देखि गुरुजन मैं।
सेनापित प्रीतम की सुनत सुधा सी बानी,

उठि धाई बाम, धाम-काम छाँड़ि छन मैं।।
छिब की सी छटा स्याम-घन की सी घटा, आई

भाँकी चिढ़ अटा, पगी जोबन मदन मैं।
वे जु सीस बसन सुधारिब कौं मिस करि,

कीनौ पाइलागनौ सो लागि रह्यौ मन मैं।।४६।।

पून्यों सी तिहारी लाल, प्यारी मैं निहारी बाल, तारे सम मोती के सिंगार रही साजि कै। भीनौ पटु गात, चाँदनी सौं श्रवदात, जात लोचन-चकोरन कौं देखें दुख भाजि कै।।

१ बोल कौ नवलु (क) (ग) र्चा। २ दुरजन (क) (ग) (घ) (छ) (ञा) (व); ३ सुनी तू (क) (ग) (घ) (ञ); ४ तै (क) (ग) (घ)।

सेनापित तन सुख सारी की किनारी बीच, नारी के बदन ग्राछी छबि रही छाजि कै। सरद-चंद-बिंब, ताके श्रास पास, पुरन मानह ग्रखंड रह्यौ मंडल बिराजि कै॥४६॥ काम-केलि-कथा कनाटेरी दै सुनन लागी, जुऊ अनुरागी बाल केलि के रसन है। तरुन के नैंना पहिचानि, जिय मैं की जानि, लागी दिन द्वैक ही तैं भौंहिन हसन हैं।। चंपे के से फूल, भूज-मूल की भलक लागी सेनापति स्याम जू के मन मैं बसन है। सूधी चितवन तिरछौंही सी लगन लागी, बिन ही कूचन लागी कंचुकी लसन है।।५०॥ भीन सुधराए सुख साधन धराए, चारघी जाम यौं बराए सखी आज रति तराति है। श्रायौ चढि चंद, पं न श्रायौ बस्देव-नंद, छाती न धिराति आधी राति नियराति है।। सेनापति प्रीतम की प्रीति की प्रतीति मोहि, पुँछति हों तोहि मोसी अगर को सहाति है। किन बिरमाए, केलि-कला कै रमाए, लाल म्रजहूँ न म्राए धीर कैसे धरि जाति है।।५१॥ सजनी तिहारी सब रजनी गँवाई जागि, सेनापति द्यौस मग जोवत गँवाए हैं। चैत चाँदनी चितै भई बिहाल बाल तब, ताके प्रान राखिबे कौं बानक बनाए हैं।। लै कै' कर बीन, परबीन संग की म्रलीन, रवन तिहारे गीत स्रवन सुनाये हैं। ताही एक राति उन लालन तिहारे गुन, पलक लगाए नैंक पल कल गाए हैं।।५२।।

१ भौंह की हसनि (घ)। तोसीं (ञा); ३ में (ञा)। ४ लै लै (न)।

चंद दुति मंद कीने, निलन मिलन तैं ही,
तो तैं देव श्रंगनाऊ रंभादिक तर हैं।
तोसी एक तुही, श्ररु तोसे तेरे प्रतिबिंब
सेनापित ऐसे सब किब कहत रहैं।।
समुभैं न बेई, मेरे जान यौं कहत जेई,
प्रतिबिंब वैह' तेरें भेष निरंतर हैं।
यातें मैं बिचारि प्यारी परे दरपन बीच,
तेरे प्रतिबिंबी पै न तेरी पटतर हैं॥
३॥

लाल मनरंजन के मिलिबे कौं मंजन कै,
चौकी बैठि बार सुखवित बर नारी हैं।
ग्रंजन, तमोर, मिन, कंचन, सिंगार बिन,
सोहत अकेली देह सोभा कै सिंगारी है।
सेनापित सहज की तन की निकाई ताकी,
देखि के दगन जिय उपमा बिचारी है।
ताल गीत बिन, एक रूप कै हरित मन,
परबीन गाइन की जयौं ग्रलापचारी है ।।१४।।

कोमल, ग्रमल, कर-कमल बिलासिनी के,
रिच पिच कीनी बिधि सुंदर सुधारि है।
सोहित जराऊ, ग्रँगुरीन मैं ग्रँगूठी, पुनि
द्वै ई द्वै छलान राखै पोरऊ सिंगारि है।।
मिहँदी की बिदकी बिराजै तिन बीच लाल,
सेनापित देखि पाई उपमा बिचारि है।
प्रात ही ग्रनंद सौं ग्ररुन ग्ररबिद मध्य,
बैठी इंद्रगोपन की मानौं पँतवारि है।।।५५॥
पिहले तौ इत, सेनापित प्रानपित नित,
मेरे चित-हित बार बार हिर ग्राउते।

१ देह (ङा); २ थेई (क) (ख) (ग) (घ); ३ निरत रहै (न) । ४ वृज-नारी (ख); ५ कंचुको (ख); ६ गम्युक (ङा); ७ तान बिन मान बिन सादियै रहति मन, परवीन जन की यों मलापचारी है (ख)। ८ पति चारि (ङा)।

हिय हिलि-मिलि हाँसि हाँसि बतियाँन कहि, भाँति-भाँति काम केलिकला सौं रिफाउते ॥ कहे सुने काहू के न ग्राइबौ तजहु तुम, यह कहि श्रांचर सौं भारी रज पाँउ ते। करौंगी बधाई, ग्राज कुँवर कन्हाई ग्राए, म्रावौ लाल भाउते कही भीं कौंन गाँउ ते ॥५६॥ चन्द की कला सी, चपला सी, तिय सेनापति, बालम के उर बीज श्रानंद के बोति है। जाके आगे कंचन मैं रंचक न पैये रुचि. मानौं मनि-मोती-लाल-माल श्रागे पोति है।। देखी प्रीति गाढ़ी, पेंधे तनसुख ठाढ़ी, जोर जोबन की बाढ़ी खिन खिन श्रौर होति है। गोरी देह भीने बसन मैं भलकति मानौं (?) फानुस के अंतर दिपति दीप-ज्योति है।।५७।। सो गज गमनि है असोग जग-मनि देख, जात सेनापति है सो पैग से नपति है। तेरे श्रब लाइक है, सोई श्रब लाइ कहै, सची सील-गति जातैं सची सी लगति है।। बालम तिहारी उन बाल-मति हारी निद्रा, नाहिं नैंक रित जातें नहिंनें करित है। न दरप धारौ, करि ग्रादर पधारौ, तियर जोबन बनित पिय! कीनी नव नित है।।५८॥ षोड़स बरस की है, खानि सब रस की है, जो सुख बरस की है, करता सुधारी है । ऊजरी कनक, मिन गूजरी भनक, ऐसी गूजरी बनक बनी<sup>९</sup>, लाल तन सारी है॥

१ श्राए श्राए लाल भावते (छ) । २ माल लाल (ख) (ङा); ३ देखो (क) (ग) (छ) । ४ सोग जग मिन हैं (क) (ख) (ग) (घ); ५ कन्दर पधारौ भिर श्रादर पधारौ पिय (ख); ६ जानि (न); ७ रित (क) (ग)।  $\varsigma$  समारी है (न); ६ वानि (ङा)।

सौंह मो तिहारी, सेनापित है बिहारी! मैं तौ गति-मति हारी जब रंचक निहारी है। नंद के कुमार वारी, प्यारी सुकुमार वारी, मेष मारवारी मानौं नारी मार वारी है ॥५६॥ नेंन नीर बरसत, देखिबे कौं तरसत, लागे काम सरसत पीर उर श्रतिकी। पाए न सँदेसे तातें अधिक अँदेसे बढ़े, सोचै सुकुमारि पै न कहै मन गति की॥ ताही समें काह ग्रौचकाही श्रानि चीठी दीनों, देखत ही सेनापति, पाई प्रीति रति की। माथे लै चढाई, दोऊ हगनि लगाई, चूमि छाती लपटाई राखी पाती प्रानपति की ॥६०॥ जीतें प्रानप्यारे परदेस कों पधारे तौतें, बिरह तैं भई ऐसी ता तिय की गति है। करि कर ऊपर कपोलिह कमल-नैंनी, सेनापति भ्रनमनी बैठियै रहति है॥ कार्गाहं उड़ावै, कौहु करें सगुनौती, कौह बैठि भ्रवधि के बासर गनित है। पढ़ि पढ़ि पाती, कौह फेरि कै पढ़ित, कौह प्रीतम कों चित्र में सरूप निरखति है।।६१५ तेरौ मूख देखे चंद देखौ न सुहाई, अरु चंद के श्रछत जाकों मन तरसत है। ऐसे तेरे मुख सौ, कहत सब कबि, ऐसे देखौ मूख चंद के समान दरसत है॥ वे तौ समूभौं न कछ, सेनापति मेरे जान, चंद तैं मुखारबिंद तेरौ सरसत है। हँसि हँसि, मीठी मीठी, बातैं कहि कहि, ऐसे

तिरछे कटाछ कब चंद बरसत है।।६२॥

१ ग्रीचकाई (ख)। २ क्योंहू (क), कोऊ (घ), कह (छ) (ञा)। ३ सहात (घ); ४ तीछन (न)।

हितू समभावें, गुरुजन सकुचावें, बैन सिख के स्नावें, पे न चैन लहियत है। सेनापति स्याम मुसकाइ मन बस' कीनौ, तातें निसि-बासर बिरह दहियत है।। नेह तैं बिकल, गेह बैठे रहियत नित, कुल कों कलंक कहा कैसे सहियत है। कौह जौ श्रचानक मिलें तौ मिलें मारग मैं, वाकी उत जैबो अब कैसे सहियत है।।६३।। म्रति ही चपल ए बिलोचन हठीले म्राली, कूल कौं कलंक कछू मन मैं न ग्रान्यौ है। सेनापति प्यारे मुखं-सोभा-सुधा-कीच-बीच, जाइ र परे जोरावर बरज्यौ न मान्यौ है।। मैं तौ मतिहीन नेंन फेरिबे कौं मन-हाथी, पठयौ मनाइ नेह-ग्राँदू उरभान्यौ है। पंकज की पंक में चलाए गज की सी भाँति, मन तौ समेत्र नैंन तहाँ मस सान्यौ है । १४।। जरद बदन, पान खाए से रदन", मानौं हरद सरद-चंद दुति दिखावति चीकने चिकुर छूटि रहे हैं विसाल भाल, बाँधी कसि पट्टी सेनापति रिभावति है।। कीने नत नैंन; देखें मूख-चंद नंदन कौं, श्रंक लै मयंक मुखी ताहि मल्हावति है। बाएँ कर होरिल कौं सीस राखि दाहिने सौं, गहे क्च प्यारी पयपान करावति है।।६५॥ सो तौ' प्रानप्यारौ साँचौ नेंनन कौं तारौ, जाहि नेंक होत न्यारौ देखिबौई मूसियत है।

१ बस कीन्हो मन (ञा)। २ सुख (क) (ख) (ग) (घ) (न); ३ जाय (क) (ग) (घ); ४ पच (क), (ख) (ग); ५ समात (क) (ग), समीप (न); ६ मन तो समेत नैनन ही मैं समान्यों है (ब्रा)। ७ सरदन (क) (ग) (घ) (छ)। ५ मुखनंद (द); ६ सिर घरि (ञा)। १० तो सो (ख)।

नैक जौ करत गौन, सूनौ न सुहात भौन, सुनत न स्रोन कछू केती भूसियत है।। सेनापित ईस सदा, सेइयै नवाइ सीस, जा बिन मरम उर कौं मसुसियत है। सब सुख सार, तन-मन कौं सिंगार, ऐसौ जीवन-ग्रधार तासौं कैसे रूसियत है।।६६।। लागैं न निमेष, चारि जुग सौं निमेष भयौ, कही न बनत कछू जैसी तुम कंत की। मिलन की श्रास तैं उसास नाहीं छूटि जात, कैसे सहौं सासना मदन मयमंत की।। बीती है ग्रवधि, हम ग्रबला ग्रबध, ताहि बिध कहा लैहौ, दया कीजै जीव जंत की। कहियौ पथिक परदेसी सौं कि धन पीछे, ह्वै गई सिसिर, कछू सुधि है बसंत की ।।६७॥ कौंनैं बिरमाए, कित छाए, ग्रजहैं न ग्राए, कैसे सुधि पाऊँ प्यारे मदन गुपाल की। लोचन ज्यल मेरे ता दिन सफल ह्वैहैं, जा दिन बदन-छिब देखौं नँद-लाल की।। सेनापति जीवन-ग्रधार गिरिधर बिन, ग्रौर कौंन हरै बलि बिथा मो बिहाल की। इतनी कहत, आँसू वहत, फरिक उठी लहर लहर हग बाँई ब्रज-बाल की ॥६८॥ सेनापति मानद', तिहारी मोहिं श्रान, हौं तौ जानति हो कान्ह तेरी मोसौं एक रति है। सो तौ ग्रान ठानत हौ, उत रित मानत हौ, जानत ही ऐसी प्रीति क्यौं खटक रित है॥ श्रव दिन द्वैक ही तैं हिलनि मिलनि तासौं, हिय को खिलनि सो हिए कौं पकरति है।

१ श्रवहु (छ)। २ मानह (न);

सव सुख-दैनी, जाके वडे नैंना बैनी, वह तोसौं मैंना बैनी सैना बनी सी करति है।।६६॥ नीकी श्रंगना है, भावै सब श्रंग नाहै, देखी निज श्रंगना है ठाढी श्रंग सिंगारति है। यह वसुधा रित है, ऐसी जस' धारित है, केलि कौं सुधारति है देति सुधा रति है।। पूरिकामना सकत, तोरौ ताकी ग्रास कत, सेनापति श्रासकत, नींद बिसारति है। बोलनैं सराहति है, प्रान बलि हारति है, तन-मन हारति है तोहि निहारति है।।७०।। सहज निकाई मो पै बरनी न जाई, देखे उरवसी ह कौं बिन दरप करति है। तोहि पाइ कान्ह, प्यारी होइगी बिराजमान, ऐसे जैसे लीने संग दरपक रति है।। देखे ताहि जियौं, बिन देखे पै न पानी पियौं सेनापति ऐसी श्रति श्रर पकरति है। तातें घनस्याम ताके ग्राप ही पधारी धाम, जातें सब सुखन की अरप करति है।। ७१।। बागौं निसि-बासर सुधारत हौ सेनापति, करि निसि बास रसु धारत सुरत हो। दें के सरबस भरमावत हो उनें, मेरी मन सरबस भरमावत रहत हो।। सादर, सुहास पन ता ही कौं करत लाल, सादर सुहासपन ताही कौं करत हो। मानौ अनुराग, महाउर कौं धरत भाल मानौं अनुराग महा उर कौं धरत हौ ॥७२॥ श्रमल कमल, जहाँ सीतल सलिल, लागी श्रास-पास पारिन सबिन ताल जाति है।

१ वसु (ख) । २ जाकी (क) (ग) (घ), जाके (ख) (ब) । ३ पारिनुस (क) (ख), फारिनुस (घ), पारिन सी ।

तहाँ नव नारी', पंचबान बैस वारी', महा

मत्त प्रेम-रस ग्रास विन ताल जाति है ।।
गावित मधुर तीनि, ग्राम सात सुर मिलि,
रही तानिन मैं बिसि , बिन ताल जाति है।
सेनापित यानौं रित, नीकी मिरखत ग्रित,
देखि के जिनें सुरेस बिनता लजाति है।। ७३।।
कमल तैं कोमल, बिमल ग्रित कंचन तैं,
सोभत हैं ग्रंग भासमान बरनत के।
ताकी तरुनाई, चतुराई, की निकाई कीव,
कान परी वा सभा समान वरनत के।।
सेनापित नंद-लाल पेंचन ही बस करी,
पाए फल बल्लभा, समान बर न तके।
दिन दिन प्रीति नई, देखत ग्रनूप भई,
बाम भाग की प्रभा समान वरन तके।। ७४।।
(इति श्रंगार वर्णन म्)

१ वनघारी (ख); २ चारी (छ); ३ महामत्त रस श्रास बसु यनिता चजाति है (न), महामत्त एन रस श्रास बनिता नजाति है (ब); ४ बस ;(क) ५ कीनी (ख)।

## तीसरी तरंग

## ऋतु-वर्णन

बरन तरु फूले उपबन बन ध, बरन सोई चत्रंग संग दल लहियत है। बंदी जिमि' बोलत बिरद बीर कोकिल हैं, गुंजत मध्य गान गृन गहियत है।। श्रावै श्रास-पास पुहुपन की सुबास सोई सोंधे के सुगंध माँभ सने रहियत है। सोभा को समाज, सेनापति सुख-साज, आज य्रावत बसंत रितुराज कहियत मलय समीर सूभ सौरभ धरन धीर8, सरवर नीर जन मज्जन<sup>४</sup> के काज पुंज पुनि मंजुल करत गुंज, मध्कर स्धरत कुंज सम सदन समाज के ॥ ब्याकुल बियोगी, जोग कै सकै न जोगी, तहाँ°, बिहरत भोगी सेनापति सूख साज के। सघन तरु लसत, बोलैं पिक-कुल सत, देखौ हिय हुलसत ग्राए रितुराज के ॥ २ ॥ लसत कटज, घन चंपक, पलास, बन, फूलीं सब साखा जे हरति जन चित्त हैं। सेत, पीत, लाल, फूल-जाल हैं बिसाल, तहाँ म्राछे म्रलि म्रछर, जे कारज<sup>द</sup> के मित्त हैं॥ सेनापति माधव महीना भरि नेम करि, बैठे द्विज कोकिल करत घोष नित्त हैं।

१ बरन वरन फूले सब उपवन बन (न); २ जन (न); ३ गुन गान (न)। ४ घरमघार (ख); ५ सब मंजन (न); ६ सुघरत (ख); ७ जहाँ (क)। द काजर (क)(ग)।

कागद रंगीन मैं प्रबीन हैं बसंत लिखे, मानौं काम-चक्कवै कै बिक्रम किबत्त हैं।। ३।। लाल लाल केसू फूलि रहे हैं विसाल, संग स्याम रंग भेंटि मानौं मिस मैं मिलाए हैं। मधु-काज ग्राइ बैठे मधुकर-ंपुंज, तहाँ मलय पवन उपवन-बन धाए हैं।। सेनापति माधव महीना मैं पलास तर, देखि देखि भाउ कबिता के मन ग्राए हैं! श्राधे श्रन-स्लगि, स्लगि रहे श्राधे, मानौं बिरही दहन काम ववैला परचाए हैं।। ४॥ केतकि, ग्रसोक, नव<sup>र</sup> चंपक, बकुल कुल कौंन धौं वियोगिनी कौं ऐसौ बिकराल है। सेनापित साँवरे की, सूरित की सुरित की<sup>६</sup> स्रति कराइ करि डारत विहाल है।। दिछन-पवन एती ताह की दवन जऊ, सुनौ है भवन परदेस प्यारौ लाल है। लाल हैं प्रवाल पूले देखत विसाल, जऊ पूले और साल पे रसाल उर-साल है।। १।। सरस सुधारी राज-मंदिर मैं फुलवारी, मोर करैं सोर, गान कोकिल विराव के। सेनापति सुखद समीर है, सुगंध मंद, हरत<sup>=</sup> सुरत-स्नम-सीकर<sup>°</sup> सुभाव प्यारी अनुकूल, कौह करत करन-फूल कौह सीसफूल, पावँडेंड मृदू पाँव के। चैत मैं प्रभात ", साथ प्यारी अलसात, लाल जात मुसकात, फूल बीनत गुलाब के ॥ ६॥ धरचौ है रसाल मौर सरस सिरस रुचि ऊँचे सब कूल मिले गनत न ग्रांत है।

१ कागर (ञ); २ विक्कम (क) (ख) (ग) (न) । ३ मैट (छ); ४ काज (क) (ख) (ग) (घ) । ४ घन (ख) (ञ्रू); ६ मूरित की सुरित की (न) । ७ फूले उ रसाल (क) । ५ रहत (ञ); ६ सीतल (ख); १० विभात (क) (ग) (घ) (ञ) (न) ।

सचि है भ्रवनि बारी भयौ लाज होम तहाँ भौरी देखि होत ग्रलि ग्रानंद ग्रनंत है।। नीकी अगवानी होत सुख जनवासौ सब सजी तेल ताई चैन मैंन मयमन्त है। सेनाफित धूनि द्विज साखा उच्चरत देखौ बनी दुलहिन बनी दुलह बसंत है।। ७।। तरु नीके फुले बिबिध, देखि भए मयमन्त। परे बिरह बस काम के, लागे सरस बसंत। लागे सरस बसंत, सघन उपबन बन राजत। कोकिल के कल गीत, मधुर सेनापति साजत॥ तजे सकूच के भाउर, भाउ तजि मान मनी के। सुर, नर, मुनि, सुख संग रंग राचैं तरुनी के ॥ ५॥ दिच्छिन धीर समीर पुनि, कोकिल कल कुजंत। कुसुमित साल रसाल जुत, जो बन सोभावंत।। जोबन सोभावंत, कंत-कामिनि मनोज-बस। सेनापति मधु मास, देखि बिलसत प्रमोद-रस।। दरस-हेत तिय लिखत, पीय सियरावह अच्छिन। हरह हीय-संताप, आइ हिलि<sup>४</sup> मिलि सुख दच्छिन॥ ६॥ नजिकाने सुधरत खसखाने, तल ताख तहखाने के "स्धारि भारियत हैं। होति है मरम्मति बिबिध जल-जन्त्रन की, ऊँचे ऊँचे अटा, ते स्था सधारियत हैं॥ सेनापति अतर, गुलाब, अरगजा साजि, सार तार हार मोल लै लै धारियत हैं। ग्रीषम के बासर बराइबे कों सीरे सब, राज-भोग काज साज यौं सम्हारियत १° हैं।। १०।। बृष कौं तरनि तेज सहसौ किरन करि", ज्वालन के जाल बिकराल बरसत है ? ।

१ बना (ख) (घ), बन्यो (न)। २ साज तजे सब सकुच (न)। ३ कुल (न); ४ पिय (ज); ५ मिल (ख)। ६ ताल (ख); ७ ते (न); ८ ऊँची ऊँची (ज); ६ तें (घ); १० सवारिम्रत (३०), समाजियतु (ज) ११ करिन कर (न); १२ हैं (ख) (घ)।

तचित धरनि, जग' जरत भरनि, सीरी छाँह कौं पकरि पंथी-पंछी विरमत है<sup>ध</sup>॥ सेनापति नैंक दूपहरी के ढरत, होत<sup>३</sup> धमका, बिषम, ज्यों न' पात खरकत है<sup> ।</sup>। मेरे जान पौनौं सीरी ठौर कौं पकरि कौंनौं. घरी एक बैठि कहें घामै बितवत है ।।११।। सेनापति ऊँचे दिनकर के चलति लुबैं, नद, नदी, कूवैं कोपि डारत सुखाइ कै। चलत पवन, मूरभात उपदन वन, लाग्यौ है तवन, डारचौ भूतलौ <sup>६</sup>तचाइ कै।। भीषम तपत रितु ग्रीयम सकुचि तातैं, सीरक छिपी है तहखानन मैं जाइ कै। मानौं सीतकाल, सीत-लता के जमाइवे कौं. राखे हैं विरंचि वीज धरा मैं धराइ कै॥१२॥ प्रात नृप न्हात, करि ग्रसन वसन गात, पैंधि सभा जात जो लों वासर सहात है। पीछे म्रलसाने, प्यारी संग सुख साने, बिह-रत खसखाने, जब घाम° नियरात है।। लागे हैं कपाट, सेनापति रंग-संदिर के°, परदा परे, न खरकत कहुँ पात है। कोई न भनक, ह्वं के चनक-मनक रही, जेठ की द्वहरी कि नानौं अधरात है।।१३।। काम कै प्रथम जाम, बिहरें उसीर धाम, साहिव सहित वाम, घाम वितवत हैं। नैंक होत साँभ, जाइ बैठत सभा के माँभ, भषन बसन फेरि ग्रीर पहिरत हैं॥ ग्रीषम की<sup>१</sup>° बासर बड़ाई बरनी न जाइ, सेनापति कवि कहिबे कौं उमहत हैं।

१ जनु (ख) ; २ पंथ (ख); ३ दुपहरी ढरकत होत (ब); ४ जो न (ख); पैन (न); ५ है (ख) (घ)। ६ भूतल (न), भूत ज्यों (ख)। ७ वाम (ब्र); ६ में (छ)। ६ के (ख) । হ); १ के (न)।

सोइ जागे जानैं दिन दूसरी भयी है, बातैं' काल्हि की सी करी भोरें भोर की कहत हैं॥१४॥ सेनापति तपन तपति उतपति तैसौ, छायौ उत पति, तातैं बिरह बरत है। ल्वन की लपटैं, ते चहुँ स्रोर लपटैं, पै श्रोढ़े सलिल पटें (?) न चैन उपजत है।। गगन गरद धुँघि, दसौ दिसा रही रूँधि, मानौं नभ भार की भसम बरसत है। बरनि बताई, छिति-ब्यौंम की तताई, जेठ श्रायौ श्रातताई पुटपाक सौं करत है।।१४।। तपै इत जेठ, जग जात है जरनि जरचौ, तापकी तरिन मानौं मरिन करत है<sup>४</sup>। उतिह श्रसाढ़ उठै नतन सघन घटा, सीतल समीर हिय धीरज धरत° है।। श्राधे श्रंग ज्वालन के जाल बिकराल, श्राधे<sup>5</sup> सीतल सुमग<sup>ः</sup> मोद हीतल भरत सेनापति ग्रीयम तपत रित्र भीषम है, मानौं वड़वानल सौं बारिधि बरत है॥१६॥ सुंदर बिराजें राज-मंदिर सरस, ताके बीच सुख-दैनी, सैनी सीरक उसीर की। उछरै सलिल, जल-जंत्र ह्वैं बिमल उठैं, सीतल सुगंध मंद लहर समीर भीने हैं गुलाब तन सने हैं श्ररगजा सौं, छिरकी पटीर-नीर टाटी तीर-तीर की। ऐसे विहरत' दिन ग्रीषम के वितवत, सेनापित दंपित मया तैं रघुबीर की ॥१७॥ देखें छिति अंबर जलै है चारि ओर छोर तिन तरबर सब ही कीं रूप हरची है।

१ वातें (क)। २ सो (ख)। ३ फरिन (क) (ग) (घ) (न); ४ फरिन (ब); ४ फरिन है (ब); ६ उठी (ख); ७ हरत (ब); न गाढ़े (ख); ६ सुभाग (क) (ख) (ग) (घ) (छ)। १० विरहत (ब); ११ को (क)।

महा भर लागै जोति भादव की होति चलै जलद पवन तन सेक मानौं परचौ है।। दारुन तरिन तरें नदी सख पावें सब सीरी घनछाँह चाहिबौई चित घरचौ है। देखौ चत्राई सेनापित कबिताई की जू ग्रीषम बिषम बरषा की सम करचौ है।।१८।। रजनी के समै विन सीरस न सोयौ जात प्यारी तन सुथरी निपट सुखदाई है। रंगित सुवास राखें भूपित रुचिर साल सरज की तपति किरनि तन ताई है।। सीतल प्रधिक यातें चंदन सहातः परै श्राँगन ही कल ज्यौं त्यौं श्रिगिनि बराई है। ग्रीषम की रित्र हिम रित्र दोऊ सेनापति लीजिये सम्भि एक भाँति सी वनाई है ॥१६॥ छटत फुहारे सोई बरसा सरस रित्, ग्रौर सखदाई है सरद छिरकाइ की । हेमंत सिसिर हु तैं सीरे खसखाने, जहाँ छिन रहैं तपति मिटति सब काइ की।। फुले तरवर, फुलवारी फुल सौं भरत, सेनापति सोभा सो बसंत के सुभाइ की। ग्रीषम के समैं साँभ, राज महलन माँभ, पैयति है सोभा षट-रितु समुदाइ की ॥२०॥ ग्रीषम तपति हर, प्यारे नव जलधर, सेनापति सुखकर जे हैं दंपतीन कौं। भूव तरवर जीव सजत<sup>8</sup> सकल घर<sup>४</sup>, घरत कदम-तरु कोमल कलीन कौं।। सुनि घनघोर, मोर कुकि उठे चहुँ श्रोर, दादूर करत सोर भोर जामिनीन काम धरे बाढ तरवारि, तीर, जम-डाढ़, श्रावत ग्रसाढ़ परी गाढ़ बिरहीन कौं ॥२१॥ १ सहाथ (ख); २ ज्यों (ख); ३ बैताई है (अ) । ४ सजल (ख); ५ सकल सजत घन (ञा)।

सुधा के भवन उपबन बीच छूटै नल, सलिल सरल धार तातें निकरत है। ऊरध गमन बारि, ताकी छबि कौं निहारि,

सेनापति कच्च बरनन कौं करत है।। मित कोऊ तरु बिन सीच्यौ रहि गयौ होइ,

ताहि फेरि' सीचौं यह जीय'मैं धरत है। यातैं मीनौं' जल, जल-जंत्र के कपट करि,

बाग देखिबे कों ऊपर (?) कों उछरत है ॥ २२ ॥
पवन परम तातै लगत, सिंह निंह सकत सरीर ।
बरसत रिंब सहसौ किरिन, श्रविन तपिति के तीर ॥
श्रविन तपित के तीर, नीर मज्जन सीतल तन ।
सेनापित रिंत करित, नारि धरि मुकता-भूषन ॥
भूषन मंदिर वास, सकल सूकत सरिता-गन ।
पात पात मुरभात जात बेली-बल-उपवन ॥ २३ ॥
वृष चिंह महा भूत-पित ज्यौं तपत श्रित,

सुखवत सिंधु सब<sup>४</sup> सरवर सोत है। धनुष कौं पाइ खग<sup>६</sup> तीर सौं चलत, मानौं,

ह्वै रही° रजनि दिन पावत<sup>5</sup> न पोत है॥ सेनापति उकति, जूगति, सूभ-गति मति,

रीभत सुनत कबि-कोविद<sup>९</sup> कौं गोत है। यातैं जानी जात जिय जेठ मैं सहस-कर,

दिनकर पूस मैं सहस-पाइ होत है ॥ २४॥ ग्राई रितु-पाउस कृपाउस न किनी कंत,

छाइ रह्यौ श्रंत, उर बिरह दहत है। गरजत घन, तरजत है मदन, लर-जत तन-मन नीर नैंननि बहति है।। श्रंग-श्रंग भंग, बोलै चातक बिहंग, प्रान सेनापति स्याम संग-रंगहि चहत<sup>११</sup> है।

१ ताकौ फिरि (ब); २ जिय (ब); ३ मानौ (ब)। ४ तपनि (छ)। ५ सुषवत नदी नद (न); ६ पुनि (न)  $\rightarrow$  ७ गई (न); ६ लहतु (न); ६ सव कबिन (ब)। १० सु (क) (ग); ११ वहतर (क) (ग) (छ);

धुनि सुनि' कोकिल की बिरहिनि को किलकी, केका के सूने तैं प्रान एकाके रहत है ।।२४॥ दामिनि दमक, सूरचाप की चमक, स्याम घटा की भमक र ग्रति घोर घनघोर तैं। कोकिला, कलापी, कल कूजत हैं जित-तित, सीकर ते सीतल<sup>4</sup>, समीर की भकोर तैं॥ सेनापति श्रावन कह्यौ है<sup>४</sup> मनभावन, सुँ लाग्यौ तरसावन बिरह-जुर जोर तैं। श्रायौ सखी सावन, मदन<sup>६</sup> सरसावन, ल-ग्यौ है बरसावन, सलिल चहूँ श्रोर तैं॥२६॥ दामिनी दलक सोई नंद बिहसनि, बग-माल है बिसाल सोई° मोतिन कौं हारौ है। बरन बरन घन रंगित बसन तन, गरज गरूर सोई वाजत नगारी है।। सेनापति सावन कौं बरसा नवल बधू, मानों है बरति साजि सकल सिंगारी है। त्रिबिध बरन परचौ इंद्र कौं धनुष, लाल पन्ना सौं जटित मानौं हेम खगवारौ है ॥२७॥ दूरि जदुराई, सेनापति सुखदाई देखौ, म्राई रितु पाउस, न पाई प्रेम-पतियाँ। धीर<sup>°</sup> जलधर की, सुनत धुनि धरकी, है<sup>°°</sup> दरकी" सुहागिल की छोह भरी छतियाँ।। श्राई सुधि बर की, हिए मैं ग्रानि खरकी, 'तू मेरी प्रानप्यारी' यह पीतम की बतियाँ। बीती श्रीधि श्रावन की, लाल मनभावन की. डग भई बावन की, सावन की रतियाँ ॥२५॥ गगन-ग्रँगन घनाघन तें सघन तम, सेनापति नैंक हू न नैंन मटकत हैं।

१ सुनि धुनि (ञा); २ हैं (क) (ग)। २ जमक (क); ४ सीतल है हितल (ञा); ५ हो (क) (ख) (ग); ६ बिरह (ञा)। ७ महा (क) (ग) (ছা); द बराति (छ)। ६ घार (क) (ग) (छ); १० सु (ञा); ११ घरकी)।

दीपक की दमक, जीगनान की भामक छाँडि चपला चमक ग्रीर सौं न ग्रटकत हैं॥ रिब गयौ दिब मानौं सिस सोऊ धिस गयौ. तारे तोरि डारे से न कहँ फटकत हैं। मानों महा तिमिर ते भूलि परी बाट, तातें रिब, सिस, तारे कहँ भूले भटकत हैं॥२६॥ नीके ही निठ्र कंत, मन लै पधारे श्रंत, मैंन मयमंत, कैसे बासर बराइहीं। श्रासरौ श्रवधि कौं, सो श्रवध्यौ बितीत भई. दिन दिन पीत भई, रही मूरभाइ हों॥ सेनापति प्रजापति साँची हौं कहति, एक पाइ कै तिहारे पाइ प्रानन कौं पाइहौं। इकली डरी हों, धन् देखि कै डरी हों, खाइ बिस की डरी हौं घनस्याम मरि जाइहाँ ॥३०॥ सेनापति उनए नए जलद सावन के, चारि हू दिसान घुमरत भरे तोइ कै। सोभा सरसाने, न बखाने जात काह भाँति , म्राने हैं पहार मानौं काजर के ढोइ कै॥ घन सौं गगन छयौ, तिमिर सघन भयौ. देखि न परत मानौं रिब गयौ खोड कै। चारि मास भरि स्याम निसा के भरम करि मेरे जान याही तैं रहत हरि सोइ कै ॥३१॥ उन एते दिन लाए, सखी अजहूँ न आए, उनए ते मेह भारी काजर पहार से। काम के बसीकरन, डारैं ग्रब सीकरन, तातै ते समीर जे हैं सीतल तुसार से।। सेनापित स्याम जू कौं बिरह छहरि रह्यौ, फूल प्रतिकूल तन डारत पजार से।

१ श्रान (ञा); २ ससि है उधिस (क) (ख) (ग) (ध); ३ गई (न) (ज)। ४ बिधि (न); ২ মানি (ञा)।

मोर हरखन लागे, घन बरखन लागे, बिन बर खन लागे बरख हजार से।।३२॥ श्रब श्रायौ भादौं, मेह वरसै सघन कादौं, सेनापति जादौ-पति बिना वयौं बिहात है। रिब गयौ दिब, छिब स्रंजन तिमिर भयौं, भेद निसि-दिन कों न क्योंह जान्यी जात है।। होति चकचौंधि जोति चपला के चमके तैं, सूभि न परत पीछे मानौं श्रधरात है। काजर तें कारी, ग्रंधियारी भारी गगन मैं, घुमरि घुमरि घनघोर घहरात है॥३३॥ सारंग धूनि सुनावै घन रस बरसावै मोर मन हरषावै ग्रति ग्रभिराम है (?)। जीवन ग्रधार बड़ी गरज करनहार तपति हरनहार देत मन काम है।। सीतल सुभग जाकी छाया जग सेनापति पावत ग्रधिक तन मन बिसराम है। संपै संग लीने सनमुख तेरे बरसाऊ श्रायौ घनस्याम संखि मानौं घनस्याम है।।३४।। बरसत घन, गरजत सघन, दामिनि दिपै श्रकास। तपित हरी, सफलौ करी, सब जीवन की ग्रास ।। सब जीवन की श्रास, पास नूतन तिन श्रनगन। सोर करत पिक-मोर, रटत चातक बिहंग गन।। गगन छिपे रबि-चंद, हरष सेनापति सरसत। उमिंग चले नद-नदी, सलिल पूरन सर बरसत।।३४॥ सारंग धुनि सुनि पीय की, सुधि ग्रावत अनुहारि। तिज धीरज, बिरहिनि बिकल, सबै रहैं मनुहारि।। सबै रहैं मन्हारि, जे न मानें जूवती जन । ते श्राप्न तैं जाइ धाइ भेंटति प्रीतम-तन॥

१ बिन (घ) । २ बरषत (ख) । ३ सागर (क) (ख) (छ); ४ गन (अ);

मत न मान के चलहिं, देखि जलधर चपला रंग। सेनापति ग्रति मृदित, देखि बासरै निसा रंग ॥३६॥ पाउस निकास तातैं पायौ श्रवकास, भयौ जोन्ह कौं प्रकास, सोभा सिस रमनीय कौं। बिमल श्रकांस, होत बारिज बिकास, सेना-पति फूले कास, हित हंसन के हीय कौं।। छिति न गरद, मानौं रँगे हैं हरद सालि सोहत जरद, को मिलावै हरि पीय कौं। मत्त हैं दूरद, मिटचौ खंजन-दरद, रितु ग्राई है सरद सुखदाई सब जीय कीं।।३७।। खंड खंड सब दिग-मंडल जलद सेत, सेनापित मानौ सृंग फिटिक पहार के। श्रंबर श्रडंबर सौं उमिड घुमडि, छिन छिछकें छछारे छिति ग्रधिक उछार के॥ सलिल सहल मानौं सुधा के महल नभ, तूल के पहल किधौं पवन ग्रधार के। कौं भाजत हैं, रजत से राजत हैं, गग गग गाजत गगन घन क्वार के।।३८॥ बिबिध बरन सुर चाप के न देखियत, मानौं मनि भूषन उतारिबे के भेस हैं। उन्नत पयोधर बरिस रस गिरि रहे, नीके न लगत फीके सोभा के न लेस हैं।। सेनापति श्राए तें सरद रितु फूलि रहै, श्रास-पास कास खेत खेत चहुँ देस हैं। हरन कुंभ जोनि उदए तै भई बरसा विरध ताके<sup>8</sup> सेत मानौं केस हैं।।३६।। कातिक की राति थोरी थोरी सियराति, सेना-पति है सुहाति सुखी जीवन के गन हैं।

१ वासरौ (क) (ग) (छ) (न) । २ रगे से हरद सालि सोहत जरद कहू रही न गरद को मिलावे प्रांग पीय कौ  $\P(\pi)$  ३ श्रंग मानौं (न) ४ माके (ख) (घ) । ५ सेनापतिहि (ख);

फूले हैं कुमुद, फूली मालती सघन बन, फूलि रहे तारे मानौं मोती अनगन हैं॥ उदित बिमल चंद, चाँदनी छिटकि रही, राम कैसौ वस अध ऊरध गगन हैं। तिमिर हरन भयौ, सेत है बरन सब; मानह जगत छीर-सागर मगन हैं॥ ४० ॥ बरन्यौ कबिन कलाधर कौं कलंक, तैसौ, को सक बरनि, कबिह की मति छीनी है। सेनापति वरनी ग्रपूरब जुगति ताहि, कोबिद बिचारी कौंन भाँति वृद्धि दीनी है।। मेरे जान जेतिक सौं सोभा होत जानी राखि, तेतिकै कलान रजनी की छुडि कीनी है। वढती के राखे, रैनि ह तैं दिन ह्व है, यातैं श्रागरी मयंक तैं कला निकासि लीनी है।। ४१।। सरसी निरमल नीर िन चंद चाँदनी पीन। वन बरसै स्राकास स्ररु स्रवनी रज है लीन।। ग्रब नीरज है लीन, बिमल तारागन सोभा। राज हंस पुनि लीन, सकल हिमकर की जो भा।। इत सरवर, उत गगन, दुहूँ समता है परसी! सेनापति रितु सरद, ग्रंग ग्रंगन छबि सरसी।। ४२।। प्रात उठि ग्राइबे कौं, तेलिह लगाइवे कौं, मिल मिल न्हाइबे कौं गरम हमाम है।

ग्रोढ़िबे कौं साल, जे विसाल हैं ग्रनेक रंग, बैठिवे कौं सभा, जहाँ सूरज कौं घाम है।। धुप कौं ग्रगर, सेनापित सोंधौ सौरभ कौं,

सुख करिबे कौं छिति ग्रंतर कौं धाम है। ग्राए ग्रगहन, हिम पवन चलन लागे, ऐसे प्रभु लोगन कौं होत बिसराम है।।४३॥

१ को सो (क) (ख) (ग)। २ धामु (क) (ग) (छ); ३ ग्रंबर (न)।

सूरै तजि भाजी, बात कातिक मौं जब सुनी, हिम की हिमाचल तैं चमू उतरित है। श्राए श्रगहन, कीने गहन दहन हू कौं, तित' हुतैं चली, कहुँ धीर न धरति है।। हिय मैं परी है हूल दौरि गहिं, तजी तूल, श्रब निज मुल सेनापति सुमिरति है। पूस मैं त्रिया के ऊँचे कुच-कनकाचल मैं, गढ़वै गरम भई, सीत सौं लरति है।। ४४।। सीत कों प्रबल सेनापति कोपि चढचौ दल, निबल मनल, गयौ सूरि सियराइ कै।। हिम के समीर, तेई बरसैं बिषम तीर, रही है गरम भौन कोनन मैं जाइ कै। धूम नैंन बहैं, लोग ग्रागि पर गिरे रहैं, हिए सौं लगाइ रहैं नैंक सूलगाइ कै। मानौ भीत शजानि, महा सीत तैं पसारि पानि, छतियाँ की छाँह राख्यौ पाउक छिपाइ कै।। ४५।। द्यायौ सखी पूसौ, भूलि<sup>४</sup> कंतसौं न रूसौ, केलि ही सौं मन मूसौ जीउ ज्यौं<sup>६</sup> सुख लहत है। दिन की घटाई, रजनी की अघटाई, सीत-ताई हु कौं सेनापति बरनि कहत है।। याही तैं निदान प्रात°, बेगिदै न होत, होत द्रौपदी के चीर कैसौ राति कौं महत है। मेरे जान सूरज पताल तप ताल माँभ, सीत कों सतायौ कहलाइ कै रहत है।।४६।। पूस के महीना काम-बेदना सही ना जाइ, भोग ही के द्यौस निसि बिरह ग्रधीन को। भोर ही कौं सीत सो त पावत छुटन, त्यौंही राति श्राइ जाति है, दुखित गन दीन के।।

१ मैं (घ) (न); २ तिन (ब); ३ गृह (ब)। ४ मीत (ख)। ५ फूलि (ख); ६ जौ (छ); ७ प्रान (व), ५ कैंब्ह्लाई कैं (घ)। ६ ग्राषीन (ख) (ग) (घ) (छ)।

दिन की नन्हाई सेनापित बरनी न जाइ
रंचक जनाई मन श्राव परबीन के।
दामिनी ज्यों भानु ऐसे जात है चमिक, ज्यों न
फूलन हू पावत सरोज सरसीन के।।४७॥
वरसे तुसार, बहै सीतल समीर नीर,
कंपमान उर क्योंहू धीर न धरत है।
राति न सिराति, सरसाति बिथा बिरह की,
मदन श्रराति' जोर जोवन करत है।।
सेनापित स्याम हम धन हैं तिहारी, हमें
मिलो, बिन मिले, सीत पार न परत है।
श्रीर की कहा है', सबिता हू सीत रितु जानि,
सीत कौं सतायों धन रासि मैं परत है।।

सात का सताया धन रासि म परत ह ।।४८॥ मारग-सीरष, पूस मैं सीत-हरन-उपचार। नीर समीरन तीर सम, जनमत सरस तुसार॥ जन-मत सरसतु सार, यहै रमनी-संग रहियै। कीजै जोवन-भोग, जनम जीवन-फल लहियै॥ तपन, तूल, तंबूल, अनल, अनुकूल होत जग। सेनापति धन सदन बास, न बिदेस, न मारग॥४६॥ सिसिर मैं संसि कौं सरूप पायै सबिताऊ ,

घाम हू चाँदिनी की दुति दमकति हैं। सेनापति होत सीतलता (?) है सहस गुनी,

रजनी की भाँई बासर (?) मैं भमकित है।। चाहत चकोर, सूर ग्रोर दग-छोर करि, चकवा की छाती तिज धीर धसकित है ।

चंद के भरम होत मोद है कमोदिनी कौं, सिस संक पंकजिनी फूलि न सकित है ॥५०॥

१ श्ररित (त), २ कहा ही (क) (ख) (ग) (घ) (छ)। ३ तीर समीर सु (ङा); ४ कीजी (क); ५ घन (क) (ग)। ६ स्विताह (ख); ७ दामिनी की द्वित घाम हू मैं दमकित है (ङा); द तिकिशीर धसकित है (अ)।

सिसिर त्पार के बुखार' से उखारते है, पूस बीते होत सून हाथ-पाई ठिरि कै। द्यौस की छुटाई की बड़ाई बरनी न जाइ, सेनापति पाई कछू सोचि कै सुमिरि कै॥ सीत तैं सहस-कर सहस-चरन ह्वै कै, ऐसे जात भाजि तम श्रावत है घिरि कै। जौ लूौं कोक कोकी कौं मिलत तौ लौं होति राति, कोक ग्रधबीच ही तैं ग्रावत है फिरि कै॥५१॥ श्रव श्रायौ माह प्यारे लागत हैं नाह, रिब करत न दाह, जैसी अवरेखियत है। जानियै न जात, बात कहत बिलात दिन, छिन सौं न तातैं तनकौ बिसेखियत है॥ कलप सी राति, सो तौ सोए न सिराति क्यौंह, सोइ सोइ जागे पैन प्रात पेखियत है। सेनापति मेरे जान दिन हू तैं राति भई, दिन मेरे जान सपने मैं देखियत है।।५२॥ कव<sup>६</sup> दिन दूलह के ग्रहन-बरन पाइ, पाइहौं सुभग, जिनै पाइ पीर जाति है। ऐसे मनोरथ, माह मास की रजनि, जिन घ्यान सौं गवाँई, श्रान श्रीति न सुहाति है।। सेनापति ऐसी पदमिनी कौं दिखाई नैंक, दूरि ही तैं दै कै, जात होत इहि भाँति है। कछ् मन फूली रही, कछू अन-फूली, जैसे तन-मन फूलिबे की साध न बुभाति है।।५३॥ घायौ हिम-दल, हिम-भूधर तैं सेनापति, श्रंग-श्रंग जग, थिर-जंगम ठिरत है।

१ बहार (ख), २ उबारतु (क) (घ) (छ) (न); ३ मास होत सून (ख) (घ) । ४ तातो (ञा); छिन सौ लता तें (ख); ५ मैं (ञा) । ६ रवि (ञा); ৬ चरन (ञा) = ग्रौर (ञा)।

पैये न बताई भाजि गई है तताई, सीत श्रायौ ग्रातताई, छिति-ग्रंबर घिरत है।। करत है प्यारी, भेष घरि कै उज्यारी ही कौं, घाम बार बार बैरी बैर सुमिरत है। उत्तर तैं भाजि सूर, सिस कौं सरूप करि, दिच्छन के छोर छिन ग्राधक फ़िरत है।।५४।। श्रायौ जोर जडकालौं, परत प्रबल पालौ, लोगन कौं लालो परचौ, जियैं कित जाइ कै। ताप्यौ चाहैं बारि कर', तिन न सकत टारि, मानौं हैं पराए, ऐसे भए ठिठराइकै।। चित्र कैसौ लिख्यौ, तेजहीन दिनकर भयौ, श्रति सियराइ गयौ घाम पतराइ कै। सेनापित मेरे जान सीत के सताए सूर, राखे हैं सकोरि कर श्रंबर छपाइ कै ॥५५॥ परे तैं तुसार, भयौ भार पतभार, रही पीरी सब<sup>र</sup> डार, सो वियोग सरसति है। बोलत न पिक, सोई मौंन ह्वै रही है, ग्रास-प्रास निरजास, नैंन नीर बरसति<sup>६</sup> है॥ सेनापित केली बिन, सुन री सहेली ! माह मास न ग्रकेली बन-बेली बिलसति है। बिरह तैं छीन तन, भूषन-बिहीन दीन", मानह वसंत-कंत काज तरसति है।।५६॥ लागें न निमेष, चारि जुग सौं निमेष भयौ, कही न बनति कछू जैसी तुम कंत की। मिलन<sup>९</sup> की ग्रास तैं उसास नाहीं दूटि जात, कैसे सहीं सासना मदन मयमंत की।।

१ जोर जड़ कालो म्रायो (क) (ग) (घ) (ञा); २ करि (ञा);३ राख्यौ है (ख) (घ) । ४ रह्यौ (ख); ५ साख (ख); ६ परसति (क) । ७ मलीन दिन (ञा); ८ काम (ञा) । ६ मिलिबे (न) ।

बीती है अवधि, हम अबला अबध, ताहि
बिध कहा लैही, दया कीजें जीव जंत की ।
किहिया पिथक परदेसी सौं कि धन पीछे,
ह्वैं गई सिसिर कछू सुधि है बसंत की ॥५७॥
सोए संग सब राती सीरक परित छाती
फैयत रजाई नैंक आ़िलगन कीने तें।
उर सौं उरोज लागि होत हैं दुसाल वेई
सुधरी अधिक देह कुंदन नवीने तें।।
तन सुख रासि जाके तन के तनका छुवें
सेनापित थिरमा रहै समीप लीने तें।
सब सीत हरन वसन कां समाज प्यारी
सीत क्यां न हरें उर अंतर के दीने तें।।

तब न सिधारी साथ, मीड़ित है ग्रब हाथ,
सेनापित जदुनाथ बिना दुख ए सहैं।
चले मन-रंजन के, ग्रंजन की भूली सुधि,
मंजन की कहा उनहीं के गूँदे केस हैं।
बिछुरे गुपाल लागै फागुन कराल, तात
भई है बिहाल, ग्रित मैले तन भैस हैं।
फूल्यों है रसाल सो तौ भयौ उर साल, सखी
डार न गुलाल, प्यारे लाल परदेस हैं।।४६।।

चौरासी समान, किट किंकिनी बिराजित है<sup>४</sup>, साँकर<sup>६</sup> ज्यौं पग जुग घुँघरू बनाई है। दौरी बे-सँभार उर ग्रंचल ज्यरि गयौ, जन्म कुच कुंभ मनु<sup>5</sup>, चाचरि मचाई है।। लालन गुपाल, घोरि केसरि कौं रंग लाल, भरि पिचकारी मुँह ग्रोर कौं चलाई है।

१ सीकर परत (ङा); २ सुधि भूली (क) (ग) (घ); ३ लागे (ङा); ४ न गुलाल (क) (ग); रंग लाल (ङा) । ४ विराजमान (न); ६ संकर (ङा); ७ जे हरि (ङा); ५ चमू (क) (ग) (घ) (ङा) (न); ६ भजाई (क) (ग) (घ);

सेनापति धायौ मत्त काम कौं गयंद जानि, चोप' करि चपैं मानौं चरखी छुटाई है।।६०॥ नवल किसोरी भोरी केसरि तैं गोरी, छैल होरी मैं रही है मद जोबन के छिक कै। चंपे कैसौ ग्रोज. ग्रति उन्नत उरोज पीन, जाकै बोभ खीन कटि जाति है लचिक कै।। लाल है चलायौ, ललचाइ ललना कौं देखि, उघरारी उर, उरबसी ग्रोर तिक कै। सेनापति सोभा कौं समूह कैसे कह्यो जात, रह्यौ है गुलाल अनुराग सौं भलिक कै।।६१॥ मकर सीत बरसत विषम, कुमुद कमल कुम्हिलात। बने-उपबन फीके लगत, पियरे जोउत पात<sup>र</sup>।। पिय रे जो उतपात, करत जाड़ौ दारुन अति। सो दुनौ बढि जात, चलत मारुत प्रचंड गति॥ भए नैंक माहौठि, कठिन लागै सुठि हिमकर। सेनापति गुन यहै, कुपित दंपति संगम कर।।६२॥

( इति ऋतु वर्णनम् )

१ चौप (क) (ग) (घ); २ उर उघरारो (ञा) । ३ जो बन पात (न) ।

## चौथी तरंग

## रामायण-वर्णन

मुरतरु सार की सवाँरी है बिरंचि पचि<sup>4</sup>, कंचन खचित चिंतामिन के जराइ की। रानी कमला कौं पिय-ग्रागम कहनहारी, सुरसरि-सखी, सुख-दैनी, प्रभु-पाइ बेद मैं बखानी, तीन लोकन को ठकूरानी, सब जग जानी सेनापति के सहाइ की। देव-द्ख-दंडन, भरत- सिर-मंडन, बंदौं भ्रघ-खंडन खराऊँ रघराइ की ॥शा कंज के समान सिद्ध र-मानस-मधुप-निधि, परम निधान<sup>8</sup> सुरसरि-मकरंद के। सब सुख साज, सुर-राजन के सिरताज, भाजन हैं मंगल मुकति रूप कंद सरजू-बिहारी, रिषिनारी ताप-हारी<sup>६</sup>, ज्ञान-दाता हितकारी सेनापति मतिमंद के। बिस्व के भरन, सनकादि के सरन, दोऊ महाराज रामचंद राजत चरन भूषित रघुबर बंस, भवत-बत्सल, मुनि-जन-मानस-हंस, बिहित सीता-मुख-मंडन ॥ त्रिभुवन पालन<sup>®</sup> घीर, बीर रावन-मद-गंजन! उदित बिभीषन भाग , धेय निज परिजन रंजन ॥ सुरपति, नरपति, भूजगपति, सेनापति बंदित वरन। राजाधिराज जय जय सदा, राम बिस्व-मंगल-करन ॥३॥

१ रिच (क); २ के (क)। ३ सीय (न); सिद्धि (ख); ४ निधाम (क); ४ भाजत ग्रमंगल (च) (ट); ६ सापहारी (ङ्वा)। ७ पालक (ख); ८ साग (च) ट; ६ बंदत (ख) (ज)।

मंद मुसकान कोटि चंद तें ग्रमंद राजैं,
दीपित दिनेस कोटि हू तें ग्रधिकानिये।
कौटि पंचबाने हू तें महा बलवान, कोटि
कामधेनु हू तें महादानि जग जानिये।।
ग्रीर ठौर भूँठौ बरनन एतौ सेनापित,
सीतापित याहू तें ग्रधिक गुन-खानिये।
ऐसी ग्रित उकति जुगति सो बतावौ जासौं,
राजा राम तीनि लोक नाइक बखानिये।।४।।

धाता जाहि गावै, कछू मरम न पावै, ताहि
कैसे कै रिभावै, भलौ मौन ठहराइये।
रसना कौं पाइ, पाइ बचन-सकति, बिन
राम-गुन-गान, तऊ मन अकुलाइयै।।
जैसे बिन अनल, सिलल ही कौं दीपक दै,
दीपित-निधान भान कौं भलौ मनाइयै।
ऐसे, थोरी उकति, जुगति करि सेनापित,
राजा राम तीनि लोक तिलक रिभाइयै।।१॥

गाई चतुरानन सुनाई रिषि नारद कौं,
संख्या सत-कोटि जाकी कहत प्रबीने हैं।
नारद तें सुनी बालमीकि, बालमीकि हू तैं
सुनी भगतन, जे भगति-रस भीने हैं॥
एती राम-कथा, ताहि कैसे कै बखानें नर,
जातें ए बिमल बुद्धि बानी के बिहीने हैं।
सेनापित यातें कथा-क्रम कौं प्रनाम करि,
काहू काहू ठौर के कबित्त कछू कीने हैं।

वीर महाबली, धीर, धरम-धुरंधर है, धरा मैं धरैया एक सारंग-धनुष कौं। दानौ-दल-मलन, मथन कलि-मलन कौं, दलन है देव द्विज दीनन के दुख कौं॥

१ जानि (न); पवमान (क)(ख)। ३ नायक (ञा)। ४ मिलत (च)(ट)।

जग ग्रभिराम, लोक-बेद जाकौं नाम, महा-राज-मिन राम, धाम सेनापति सुख कौं।

तेज-पंज रूरी, चंद सूरी न समान जाके',

• पूरी अवतार भयी पूरन पुरुष कौं।।।।।

सोहैं देह पाइ किघौं चारि हैं उपाइ, किघौं चतुरंग संपति के ग्रंग निरधार हैं।

किथौं ए पुरुष रूप चारि पुरुषारथ हैं,

किथौं बेद चारि धरे मुरति उदार हैं॥ सब गून ग्रागर, उजागर सरूप धीर'.

सेनापति किथौं चारि सागर संसार हैं।

दीपति बिसाल, किथौं चारि दिगपाल, किथौं

चारौर महाराजा दसरथ के कुमार हैं।।।।।

पाँचौ सुरतरु कौं जौ एक सुरतरु एक, देह जौ बसंत रति-कंत की बनाइयै।

बीते, होनहार चंद पून्यौं के सकल जोरि,

चंद करि एक जी हगन दिखराइय।।

दसौ लोकपालन कौं एकै लोकपाल, - एक

बारह दिनेस कौं दिनेस ठहराइयै। सेनापति महाराज राम की ग्रन्प तब,

राज-तेज रूप नैंक बरेनि बताइयै।।१॥

कीजै को समान, चापवान सौं बिराजमान,

बिक्रम-निधान, उपधान सिय बाम के।

परम कृपाल, दिगपालन के रिछपाल.

थंभ हैं बिसाल जे पताल देवधाम के।। दीरघ उदार भुव-भार<sup>४</sup> के हरनहार,

पुजवनहार सेनापति मन काम के।

१ जाकी (क) । २ घर (क) ; ३ चारि (क) (ख) (न) । ४ वदु (क) (ख) १ भव भार (क) (ख), भुज भार (छा):

साजत समर बर, गाजत जगत पर राजत प्रबल भुज दोऊ राजा राम के ॥ १०॥ तजि भुव-ग्रंबर कौं, सीता के स्वयंबर कौं, जूरें नरदेव-देव के समूह पेखिये। जाति न बखानी प्रभा, जनक नरिंद सभा, सोभा ते इधरमा तें सौगूनी बिसेखियै॥ सेनापति राम जू के श्रावत सुरासुर की, छिपि गई छवि मानौं चित्र अवरेखियै। नेज-पुंज-धारी जैसे सूरज उदित भए, दूसरों न तेज न तिमिर कहूँ देखिये।। ११।। सुरेस, देस देस के नरेस, ग्राइ ग्रासनन बैठे जे महा गरूर धरिक। जोबन के मद, कुल-मद, भुज-बल-मद%, संपति के मद सौं रहे निदान भरि कै ।। सेनापति कहै राम रूप धरषित भूप, है रहे चिकत पै न रहे बीर धरि कै। भूल्यौ ग्रभिमान, देखे भानु-कूल-भानु, सब ठूढ़े सिंहासनन तैं ह्वै रहे उतिर कै।। १२॥ यायौ<sup>६</sup> राम चापिंह चढ़ाइबे कौं महा-बाहु, सेनापति देखे मन मोद गयौ बढि कै। गगन-चर, देखत तमासौ सब, ग्रगन, रह्यौ आसमान है बिमानन सौं मढ़ि कै॥ श्राए सिद्ध चारन, कुतूहल के कारन हैं, बोलत बिरद बीर बानी हु कौ पढ़ि कै। चख, चित, चाहति हैं, सूरति सराहति हैं, बाला चंद्र-मुखी चंद्रसालन मैं चढि कै।। १३।।

१ राजत (ख)। २ जुरघी (क) (ज) (न); ३ कै (ज) (ख) (ग) (ट).। ४ भुव मद कुल मद बल (ख); ४ संपृति के मद सीं छके से खरे भरि के (न)। ६ भाए (ज)। ७ बानी को (न); प्राचित्रसालनि (ऽ)।

दीरघ प्रचंड महा पीन भुजदंड जुग,
सुंदर बिराजत फिनंद हू तें ग्रिति है।
लोचन बिसाल, राज-दीपित दिपित भाल,
मूरित उदार कौं लजानौ रित-पित है।।
चापिंह चढाइबे कौं चल्यौ जूबराज राम,

सेनापित मत्त गजराज कैसी गित है। बिन कहै, दूरि तैं बिलोकत ही जानी जाति,

बीस बिसे दसौ दिगपालन कौं पति है।। १४।।

त्रिभुवन-रच्छन-दच्छ, पच्छ रच्छिय कच्छप बर।
फन फीनंद संभार, भार दिग्गज तुन दंभर।।
धरिन धुिकक जिन परिह, मेरु डगमग जिन डुल्लिह।
सेनापित हिय फुिल्ल क्यौं न बिरुदाविल बुल्लिह।।
इहि बिधि बिरंचि सुक्तितबदन, कुिक्किधीर चहुँ चक्त दिय।
करषत पिनाक दसरत्थ सुत, राम हत्थ समरत्थ लिय।।१५॥
हहिर गयौ हिर हिए, धधिक धीरत्तन मुिक्किय।

ध्रुव नरिंद थरहरचौ, मेरु धरनी धिस ध्रुक्तिय।।
श्रुवि नरिंद थरहरचौ, मेरु धरनी धिस ध्रुक्तिय।।
श्रुब्खि पिक्ष्यि निंह सकइ, सेस निष्खिन लिगिय तल।
सेनापित जय सद्द, सिद्ध उच्चरत बुद्धि बल।।
उद्दंड चंड भुजदंड भिर, धनुष राम करषत प्रबल।
तुट्टिय पिनाक निर्घातसुनि, लुट्टिय दिगंत दिग्गज बिकल।। १६।।

तोरचौ है पिनाक, नाकपाल बरसत फूल, सेनापति कीरति बखानै रामचंद की। लै कै जयमाल, सिय बाल है बिलोकी छुबि,

दसरथ लाल के बदन-ग्ररबिंद की ॥ परी प्रेम-फंद, उर बाढ़चौ है ग्रनंद ग्रति,

ग्राछी मंद-मंद चाल चलित गयंद की। बरन कनक बनी, बानक बनक<sup>8</sup> ग्राई, भनक मनक बेटी जनक निरंद की॥१७॥

१ लाल दीपति (ख); २ जनानो •(क) (ख) (न); जब राजा (न) (ज ४ कनक (ख)।

देखि चरनारबिंद बंदन करचौ बनाइ, उर कौं बिलोकि, बिधि कीनी भ्रालिंगन की। चैन के परम ऐन, राखे करि नैंन नैंक, निरिख निकाई इंदू सुंदर बदन की ।। मानौं एक पतिनी के ब्रत की, पतिब्रत की, ' सेनापति सीमा तन मन श्ररपन की। सिय' रघुराई जू कौं माल पहिराई, लौन राई करि वारी सुंदराई त्रिभुवन की ॥१८॥ मा जू महारानी कौं बुलावौ महाराज हु कौं, लीजै मत के कई सुमित्रा ह के जिय कौं। रातिन कौं बीच सात रिषिन के बिलसत, सुनौ उपदेस ता ग्रहंधती के पिय कौं।। सेनापति विस्व में बखानें बिस्वामित्र नाम, गुरु बोलि पृछियै, प्रबोध करें हिय कौं। खोलियै निसंक, यह धनुष न संकर कौं, कुँवर मयंक-मूख ! कंकन है सिय कौं ॥१६॥ सीता ग्ररु राम, जुवा खेलत जनक-धाम, सेनापति देखि नैंन नैंकह न मटके। रूप देखि देखि रानी, वारि फेरि पियें पानी, प्रीति सौं बलाइ लेत कैयौ कर चटके।। पहुँची के हीरन में दंपति की भाँई परी, चंद विवि॰ मानौं मध्य मुकुर निकट के। भूलि गयौ खेल, दोऊ देखत परसपर, दुहुन के हग प्रतिबिंबन सौं अटके ॥ २०॥

श्रानंद मगन चंद महा मिन-मंदिर मैं, रमैं सियराम सुख, सीमा हैं सिगार की।

१ कीनी विधि  $(\pi)$ ; २ सीय  $(>\pi)$ । ३ मनु  $(\pi)$ ; ४ मैं  $(\pi)$ ; ५ खखानौ  $(\pi)$   $(\pi)$   $(\pi)$ ; ६ कुँवर कमल नैज्ञ  $(\pi)$   $(\pi)$ , कुँवरि मयंक मुखी  $(\pi)$ । ७ विव  $(\pi)$   $(\pi)$   $(\pi)$ ;  $\pi$  मिध  $(>\pi)$ ; ६ मैं  $(\pi)$ ।

परन सरद-सिंस सोभा सौं परस पाइ, बाढ़ी है साहस गुनी दीपति धगार की।। भौन' के गरभ', छबि-छीर की छिटकि रही, बिबिध रतन जोति ग्रंबर अपार की। दोऊं बिहसत बिलसत सुख<sup>8</sup> सेनापति, सुरति करत छीर-सागर बिहार की ॥ २१ ॥ तीनि लोक ऊपर सरूप पारबती, जातै संभू संग रंग अरधंग प्रीति पाई है। ताही पारबती के अछत मोहिनी के रूप, मोहि कै महेस-मित महा भरमाई है॥ सोई राम मोहिनी के रूप कौं धरनहार, जाके रूप मोह्यौ श्रौर बाल बिसराई है। सेनापति यातें सुर, नर सुंदरीन हू तें, संदर परम सिय रानी निकाई है॥ २२॥ मोहिनी कों सिव, सारदा हू कों बिरंचि, पुर-हत हु अहिल्या कौं बिलोकि न भलाई की। भूली है समाधि मिद्धि रिद्धि भूलई है सुधि, पारबती, सावित्री, सची सरूपताई की।। सेनापति राम एकनारी ब्रत-धारी भयौ, सो तौ न बड़ाई रघुबीर धीरताई की। जा पर गँवारि देव-नारि वारि डारी, सो तौ महिमा ग्रपार सिय रानी की निकाई की ॥ २३ ॥ र्नीरद नंदिनी कीं बदनारबिंद, सुंदर बखान्यौ सेनापति बेद चारि कै। बरनी न जाई जाकी नैंक हू निकाई, लौन राई करि पंकज निसंक डारे वारि कै।।

१ भीर (क), नौर (न); २ गरव (न), ग्रगार (ख); ३ ग्रंतर (क) (च) (ट) (ञा); ४ कवि (न), मुद्धा (ञा)। ५ भलाई (ञा)। ६ निकाई डारो (ञा)।

बार बार जाकी बराबरि कौं बिधाता अब, रिच पिच बिधु कौं बनावत सुधारि कैं। पून्यौं कौं बनाइ जब जानत न वैसौ भयौ, कुहू के कपट तव' डारत बिगारि कै।। २४।।

भयौ एकनारी-ब्रत-धारी हरि-कंत, ताहि बिन मिले मोहिं कहाँ कैसे धौं बनित हैं। सुंदर निरंद रामचंद जू कौं मुख चंद, सेनापित देखि बाढ़ी गाढ़ी ग्रित रित है। हों तो याही भाँति प्रानपित की भगित करौं, सिय तो सुहाग भाग पूरी बिलसित है। यह जिय जानि, मेरे जान रानी जानकी के, मध्य रसना केर ग्राप सारदा बसित है। २५।

भीज्यो है रुधिर, भार भीम, घनघोर धार,
जाकों सत कोटि हू तैं कठिन कुठार है।
छिति बार इकईस, तेज-पुंज कौं ग्रधार है।।
सेनापित कहत कहाँ हैं रघुबीर कहाँ?
छोह भरयो लोह, करिबे<sup>४</sup> कौं निरधार है।
परत पगिन, दसरथ कौं न गिन, ग्रायौ
ग्रगिन-सुक्प जमदगिन-कुमार है।। २६॥

लीनौ है निदान ग्रिभमान सुभटाई ही कौं, छाँड़ी रिषि-रीति है न राखी कहनेऊ की। डाह रे हथ्यार, मार मार करें ग्राए<sup>६</sup>, धरे<sup>७</sup> उद्धत कुठार सुधि-वुधि<sup>5</sup> न भनेऊ की।। सेनापित राम गाइ-बिप्र कौं करै प्रनाम, जाके उर<sup>6</sup> लाज है बिरद ग्रपनेऊ की।

१ करि (च) (ट) । २ कै (ख); ३ साथ (च) (ञा) (न); ४ मैं (ङा)। ५ लरिबे (ञा) । ६ करै श्रायौ (ञा); ७ घरैं (च); দ सुद्धि बुद्धि (क) (ज) (ञा); ६ मन (ट);

श्राज जामदग्नि! जानतेऊ एक घरी माँभः, होती जौ न ज्यारी यह जिरह जनेऊ की ।। २७॥ बज्र हू दलत, महा कालै संहरत, जारि भसम करत प्रलै काल के अनल कौं। भंभा पवमान ग्रभिमान कौं हरत बाँधि, थल कौं करत जल, थल करें जल कौं।। पब्बै मेरु-मंदर कौं फोरिं चकचूर करें, कीरति कितीक, हनें दानव के दल कौं। सेनापति ऐसे<sup>8</sup> राम-बान तऊ बिप्र हेत, देखत जनेऊ खैंचि राखैं निज बल कौं।। २ ॥। बिस्व के सुधारन कौं, काम-जस-धारन कौं, श्राप ही तैं श्रायौ, तिज श्रापने भवन कौं। ताकौं राज अवनी कौं, कहीं कहा अब नीकौ, बसिबौ बनी कौं, दास-ग्रास-पुजवन कौं।। जद्यपि है ऐसी, तऊ चाहियै कह्यौई कछू, यातें सेनापति कहै सज्जन<sup>४</sup> स्रवन कौं। देवन के हेत दसरत्थ<sup>६</sup> कौं निकेत छाँड़ि, पन्नगारि-केतु चल्यौ पाइन ही बन कौं।। २६।। पिष्लिल हरिन मारीच, थप्पि लख्लन सिय-सत्थह। चल्यौ बीर रघुपत्ति, क्रुद्ध उद्धत धनु हत्थह ॥ परत पग्ग-भर मग्ग, कित्ति सेनापति बुल्लिय। जलनिधि-जल उच्छलिय, सब्ब पब्बै गन डुल्लिय ॥ दब्बिय जु छित्ति पत्ताल कहँ, भुजग-पत्ति भग्गिय सटिक । रिंख्विय जु हिंदु सुद्विय कठिन, कमठ पिट्टि दुट्टिय चटिक ॥ ३०॥ सेनापति सी-पति की ग्रंतर-भगति, रति, मुकति के हेत ताकी जुगति बनाइ कै।

१ आज लामदिगिनि को जानते घरी मैं राजु (ञा); २ ज्यौ (क) (ख)। ३ फेरि (ञा); ४ ऐसो (ञा) । ५ सुजन (ज); ६ दसरथ (ज) (ञा) । ७ धीर (३); ८ खिति (ञा); ६ भिज्जिय (धै)।

बंचना सी करि राम-लछन की ताही छन, कंचन मरीच मृग-माया उपजाइ कै।। बीस-भुजदंड दससीस बरिवंड तब, गिद्धराज हू के ग्रंग-ग्रंग घोर घाइ कै। राधव की जाया, ताकी कपट की काया, सोई छाया हरि लै गयौ गगन-पथ धाइ कै।। ३१।।

चल्यौ हनूमान राम बान के समान, जानि सीता सोध काज दसकंधर नगर कौं।
राम कौं जुहारि, बाहु बल कौं सँभारि करि,
सबही के संसै निरवारि डारि उर कौं।।
लागी है न बार, फाँदि गयौ पारावार पार,
सेनापित किवता बखानें बेग-बर कौं।
खोलत पलक जैसे एक ही पलक बीच,
हगन कौं तारौ दौरि मिल दिनकर कौं।। ३२।।

सेनापित महाराजा राम की चरन रज,

माथे लं चढ़ाई, है बढ़ाई देह बल मैं।
लै कै कर-मूठी माँभ कंचन ग्रँगूठी, चल्यौ
धीर गरजत साखा-मृगन के दल मैं॥
एते मान कूद्यौ महा बेग सौं पवन-पूत
पारावार पार फाँदि गयौ श्राध पल मैं।
दीनी न दिखाई, छाँह छीरध्यौ न छ्वाई, परचौ
बोल की सी भाँई जाइ लंका के महल मैं॥ ३३॥

सीता-सोध-काज, किपराज चल्यौ पैज किर, तेज बढ़चौ पाए राम पाइ के परस के। ताके महा बेग की बड़ाई बरनी न जाइ, सेनापित पाइ जे करैया हैं सूजस के।।

१ गीधराज (ञ); २ जाकी (ख)। (३) जान (क) (६६); ४ डर (क); ५ बेग चर (क) (ग); ६ वीर (ट); ७ छूट्यौ (ञ); ८ चल्यौ (ञ); ६ कैसी (ञ)।

कब चिंह कूद्यौ, परचौ पार के पहार कब, ग्रंतर न पायौ, दूनौ देह भार मसके। देखौ छल-बल, दोऊ एक ही पलक बीच, परे वार पार के बराबर ही धसके॥ ३४॥

महा बलवंत, हनुमंत बीर ग्रंतक ज्यौं,
 जारी हैं निसंक लंक बिक्रम सरिस कै।
उठी सत-जोजन तें चौगुनी भरफ, जरे
 जात सुर-लोक, पै न, सीरे होत सिस कै।।
सेनापित कछू ताहि बरिन कहत मानौं
 उपर तें परे तेंज लोक हैं बरिस कै।
ग्रागम बिचारि राम-बान कीं ग्रगाऊ किथौं,
 सागर तें परचौ बड़वानल निकसि कै।। ३५।।

कोप्यौ रघुनाइक कौं पाइक प्रवल किप,

रावन की हेम-राजधानी कौं दहत है।
कोटिक लपटें उठीं म्रंबर दपेटे लेति,

तप्यौ तपनीय पयपूर ज्यौं बहत है।।
लंका बिर जिर एते मान है तपत भई,
सेनापित कछू ताहि बरिन कहत है।
सीत माँभ उत्तर तें, भानु भाजि दिन्छन मैं,

ग्रजौं ताही ग्राँच ही के ग्रासरे रहत है।। ३६।।

बिरच्यौ प्रचंड बरिवंड है पवन पूत,
जाके भुजदंड दोऊ गंजन गुमान के।
इत तैं पखान चलें, उत तें प्रवल बान,
नाचै हैं कबंध, माचे महा घमसान के।।
सेनापित धीर कोई धीर न धरत सुनि
घूमत गिरत गजराज हैं दिसान के।

१ पव्ये पारावार के (ञ)। २ जो (ञ); ३ ह्वं (क); ४ सब लोक (ञ); ५ ताहि कछु (ञ)। ६ पावक (क) (ग)। ७ वीर (ख)।

बरजत देव कपि, तरजत रावन कौं, लरजत गिरि गरजत हनूमान के ।। ३७ ।।

रह्यौ तेल पी ज्यौं घिय हू कौं पूर भीज्यौ, ऐसौ
लपटचौ समूह पट कोटिक पहल कौं।
बेग सौं भ्रमत नभ देखियै बरत' पूँछि,
देखियै न राति जैबौ महल महल कूौं।।

सेनापति बर्रान बखाने मानौं धूम-केतु,

उदयौ बिनासी दसकंघर के दल कौं। सीता कौं संताप, कि खलीता उतपात कौं, कि काल कौ पलीता प्रलंकाल के ग्रनल कौं ॥३≤॥

पूरबली जासौं पहिचान ही न कौहू<sup>र</sup>, श्राइं भयौ न सहाइ जो सहाइ की ललक मैं। पहिले ही श्रायौ, बैरी बीर कैं<sup>३</sup> मिलायौ, छिन छवायौ सीस लाल-पद नख की फलक मैं।।

सेनापति दया-दान-बीरता बखानै कौंन,

जो न भई पीछे, श्रागे होनी न खलक मैं। परम कृपाल, रामचंद भ्रवपाल, बिभी-

षन दिगपाल कीनो पाँचई पलक मैं ।। ३६।।

रावन कौं बीर, सेनापित रघुबीर जू की श्रायौ है सरन, छाँड़ि ताही मद-श्रंघ कौं।

मिलत ही ताकौ राम कोप कै करी<sup>४</sup> है श्रोप,

नामन कौं दुज्जन, दलन-दीन बन्ध कौं ॥

देखौ दान-बीरता, निदान एक दान ही मैं,

कीने दोऊ दान, को बखानै सत्यसंघ कौं।

लंका दसकंघर की दीनी है बिभीषन कौं,

संकाऊ बिभीषन की दीनी दसकंघी कौं ॥ ४०/1

१ जरत (ञ); २ छ्वैदौ (ख) (ज) । ३ काहू (ञ); ४ फेरिकै (ञ)। १ कहीं (ञ) ६ नाम का है (ज)।

सेनापित राम-बान-पाउकै बखानै कौंन,
जैसी सिख दीनी सिंधुराज कौं रिसाइ कै।
ज्वालन के जाल जाइ पजरे पताल, इत
छै गयौ गगन, गयौ सूरजौ समाइ कै।।
परे भुरभाइ ग्राह-सफर फरफराइ,
सुर कहैं हाइ को बचावै नद-नाइकै।
बूँद जैयौं तए की तची, कमठ की पीठ पर,
छार भयौ जात छीरसिंधु छननाइ कै।। ४१,॥

सेनापित राम श्रिर-सासना के साइक तें प्रगटचौ हुतासन, श्रकास न समात है। दीन महा मीन, जीव-हीन जलचर चुरें, बहन मलीन कर मीड़ें, पछितात है।। तब तौ न मानी, सिंधुराज श्रिभमानी, श्रब जाति है न जानी कहा होत उतपात है। संका तें सकानी, लंका रावन की रजधानी, पजरत पानी धूरि-धानी भयौ जात है।। ४२॥

सेनापित राम-बान-पाउक ग्रपार ग्रिति, डारचौ पारावार हूं कौं गरब गवाँ इ कै। को सकै बरिन बारि-रासि की बरिन, नभ भैं गयौ भरिन, गयौ तरिन समाइ कै।। जेई जल-जीव बड़वानल के त्रास भाजि, एकत रहे हे सिंघु सीरे नीर ग्राइ कै। तेई बान-पाउक तैं, भाजि कै तुसार जानि, धाइ कै परे हैं बड़वानल मैं जाइ कैं। ४३॥

चुरइ<sup>४</sup> सलिल, उच्छलइ भानु, जलनिधि-जल फंपिय। मच्छ कच्छ उच्छरिय, पिख्खि ग्रहिपति उर कंपिय।

१ छिपाइ (च) (ट) । २ ना सन (अ) । ३ सिंघुराज (न); (४) ग्रानि कै परत बड़वानल मैं घाइ कै (अ) । ५ चुरहि (स):

लपट लिंग उच्छरत, चटिक फुट्टत नग पत्थर। सेनापित जय-सह<sup>१</sup>, बिरद, बोलत बिद्याघर॥ ग्रित ज्वाल-जाल पज्जिलय घिरि, चहइ भिंग बाड़वग्रनल। प्रगटचौ प्रचंड पत्ताल जिमि, राम-बान-पाउक प्रबल॥ ४४॥

जहँ उच्चरत बिरंचि बेद, बंदत सुर-नाइक ।
जलिध कूल भ्रनुकूल, फूल बरसत सुख-दाइक ॥
जहँ उघटत संगीत, गीत बाँके सुर पूरत ।
सेनापित श्रित मुदित संभु, श्ररधंग-बधु-रत ।।
जहँ बजाइ बीना मधुर, मन नारद-सारद हरत ।
राजािधराज रघुबीर तहँ, उदिध-बंध भ्रायसु करत ॥ ४५ ॥

इत बेद-बंदी बीर बानी सौं बिरद बोलैं,
 उत सिद्ध-बिद्याधर गाइ रिफावत हैं।
इत सुर-राज, उत ठाढ़े हैं ग्रसुर-राज,
 सीस दिगपाल, भुवपाल, नवावत हैं॥
सेनापति इत महाबली साखामृग-राज,
 सिंधुराज बीच गिरि राज गि्रावत हैं।
तहाँ महाराजा राम, हाथ लैं धनुष बान,
 सागर के बाँधिबे कौं ब्यौंत बतावत हैं।। ४६॥

श्रायसु ग्रपार पारावार हू के पाटिबे कौं,
सेनापित राम दीनौ साखा के मृगन कौं।
धारत चरन रज, सार-तन भए ऐसे,
हारत न क्यौंहू जे उखारत नगन कौं।।
पब्बय परत पयपूर उछरत, भयौ
सिंधु के समान श्रासमान सिद्ध गन कौं।
मानहु पहार के प्रहार तैं डरिप किर,
छाँडि कै धरनि चल्यौ सागर गगन कौं।। ४७॥

१ जय सब्द (ख)।२ जय (ञा);३ व्याके (ञा)।४ रंग (न); ५ प्रवल (क) (ख) (न) (ञा)।६ सूत तन श(न);७ उबारत (न); ८ सिंघ गन (ज) (न)।

बहुरि बराह भ्रवतार भयौ, किधौं दिन बिन ही प्रलय प्रगटत प्रलै-काल के। सेनापति फेरि' सुरासुर हैं मथत किघौं, छिपै धीरधर त्रास असिन कराल के॥ सकल ग्रप-ग्रपने बिकल सोचत लागत प्रबल बान राम भ्रवपाल परी खलभिल, जलिनिध जल होत थल, काँपे हलहल खल दानव पताल के।। ४८।। सेनापति राम कौं प्रताप श्रदभुत, जाहिं गावत निगम, पै न पार वे परत हैं<sup>8</sup>। जाके एक बल, जलनिधि-जल होत थल, तेल ज्यौं ग्रनल मध्य, बारिधि बरत हैं।। सिंधु-उपकूल ठाढ़े रघुबंस<sup>४</sup> सारदूल, अरि प्रतिकूल हिय हूल हहरत हैं। मंदर के तूल करें जिनकी पताल मूल, ऐसे गिरि तोइ, तूल-फूल ज्यौं तरति हैं ॥ ४६ ॥ पेड़ि तैं उचारि<sup>९</sup>, बारि-रासि हू के बारि बीच, पारि पारि पब्बय पताल श्राटियत है। कीनौ है न काहू, ग्रागे करिहै न कोई, ऐसौ सेनापति श्रदभुत ठाठ ठाटियत सूर सरदार, जैतवार दिगपालन महा मद-ग्रंघ दसकंघ डाटियत है। देवन के काज, धरि लाज महाराज, करि म्राज म्रजुगति सिघुराज पाटियत है।। ५०।। राम के हुकुम, सेनापति सेतु-काज कपि, दौरे दिगपालन की डारिक ग्रमन कीं।

<sup>.</sup> १ फिरि (ङा); २ छितिषर (क) । ३ ताहि (न); ४ तऊ पार न परत हैं। (ङा); ४ रामचंद (न); ६ सूल (क) (ख) (ग) (ङा); ७ जैसे (न); ८ जरत (ज) । ६ उखारि (ज) (ङा)।

लै चले उचारि एक बार ही पहारन कौं, बीर रस फूलि ऊलि ऊपर गगन कौं।। हाले देव लोक घराघरन के धकान सौं, घुकत बिलोकि, सिद्ध बोलत बचन कौं। घिरचौ ग्रासमान, पिसे जात पिसेमान सुर , लीज नैंक दया, मने की जै बानरन कौं।। ५१।।

कीजियै रजाइस कौं, हिर-पुर जाइ सकौं,
पौनौं बीर जाइ सकौं जा तन खरो सौ है।
काहू कौं न डर, सेनापित हौं निडर सदा,
जाके सिर ऊपर जु साँई राम तोसौ है॥
कुलिस कठोरन कौं,:देखौं नख कोरन कौं,
लाए नैंक पोरन कौं, मेरु चून कैसौ है।
चूर करौं सोरन कौं, कोटि कोट तोरन कौं,
लंका गढ़ फोरन कौं, को रन कौं मोसौ है॥ ४२॥

धरचौ पग पेलि दसमत्थ हू के मत्थ पर,
जोरौ आह हत्थ समरत्थ बाहु-बल मैं।
यह किह कोप् के कपीस पाउँ रोपि किर,
सेनापित बीर बिरभानौ बैरि-दल मैं।
फूल ह्वै फिनंद गए, पब्बै चकचूर भए,
दिग्गज गरद, दल दारुन दहल मैं।
पाइ बिकराल के धरत ततकाल, गए
सपत पताल फूटि पापर से पल मैं।। ५३।।

घरचौ है चरन दससीस हू के सीस पर, ईस की असीस कौं गरब सब लोपि कै। सेनापित महाराजा राम की दुहाई मोहि, तोरौं गढ़ लंक, चकचूर करौं कोपि कै।।

१. उखारि (ज) (ञा); २ फूली ग्रलि (न); ३ धक्कन (ञा); ४ धुक्कत (ञा) ; ४ पिचे (ञा); ६ मुरु (न)। ७ पैर दल (क) (ख) (ग); ६ दिल (क । ६ लंका (ख) (न);

श्राइ कै उठावौरं, बाहु-बल कौं गुमान जाहि,
दीपति बढ़ावौ सुभटाई की सु श्रोपि कै।
बैरिन तरिज, भुज ठोंकि कै गरिज, कही
महा बली बालि के कुमार पाउँ रोपि कै।। १४॥
बालि कौं सपूत, किप-कुल-पुरहूत, रघुबीर जू कौं दूत, धारिं रूप बिकराल कौं।
जुद्ध-मद गाढ़ौ, पाउँ रोपि भयौ ठाढ़ौ, सेनापित बल बाढ़ौ, रामचंद भुवपाल कौं।
कच्छप कहिल रह्यौ, कुंडली टहिल गए,
दिग्गज दहिल, त्रास परचौ चकचाल कौं।
पाउँ के घरत, श्रित भार के परत, भयौ
एकै है परत सिलि सपत पताल कौं।। १४।।
सीता फेरि दीजै, लीजै ताही की सरन, कीजै
लंक हू निसंक, ऐसे जीजै श्राप है भली।

लक हू निसक, ऐसे जीज आप है भली। सूल-धर हर तें न ह्वैहै धरहरि, कुंभ-करन, प्रहस्त, इंद्रजीत की कहा चली॥ देखी सब देव, सिद्ध बिद्याधर सेनापित, धीर बीर बानी सौं पढ़त बिरुदावली। सागर के तीर, संग लछन प्रबल बीर, आयौ राजा राम दल जोरि कै महाबली॥ ५६॥

पजरत पाउक, न चलत पवन कहूँ<sup>६</sup>,
नैंक न रहत लागि तेज सिस सूर सौं।
भूलि जात गरज, सकल सात सागरन,
लीन ह्वं तरंग मीन रहैं पयपूर सौं।।
श्रमर समर तजि, भाजें भयभीत मन,
सेनापित कौंन समुहात ऐसे सूर सौं।

१ उठावै (न)। २ घारा (क) (ग) (ज), घरि (ञ); ३ एक ही (च), एकई (ञ)। ४ देखैं (न); ५ पठत ﴿क)। ६ कछू (ञ); ७ लगि (ञ); ६ सम होत (च); ६ म्रति (क) (ग) (ज), नर (ञ)।

महा बली घराधर-राज कौं घरनहार, जब चढै कोपि दसकंघर गरूर सौं।। ५७।। बीर रस मद माते, रन तैं न होत हाँते, दुह के निदान ग्रमिमान चाप-बान कौं। सर बरषत, गुन कौं न करपत मानौं, हिय हरषत, जुद्ध करत बखान कौं।। सेनापति सिंह-सारदूल से' लरत दोऊ, देखि धधकत दल देव जात्धान कौं। इत राजा राम रघुवंस कौं धुरंधर है, उत दसकंधर है सागर गुमान कौं ॥ ५५॥ सारंग धनुष कंडलाकृति बिराजै बीच, तामस तें लाल मुख लाल कौं लसत है। कान-मूल कर, हेम-बान कौं करत भार, ताकों सुर नर चलत न (?) दरसत है।। ताकी उपमा कौं सेनापति को बखानि सकै, एक ग्रंस मन उपमाहिं परसत है। मंडल के बीच भानु-मंडल उदित मानौं, तेज-पुंज किरन समूह बरसत है।। ५६।। काढत निषंग तैं, न साधत<sup>४</sup> सरासन मैं, खैंचत, चलावत, न बान पेखियत है। स्रवन में हाथ, कुंडलाकृति धनुष बीच, सुंदर बदन इकचक लेखियत है।। सेनापति कोप-म्रोप-ऐन हैं ग्ररुन-नैंन, संबर-दलन मैंन तैं° बिसेखियत रह्यी नत ह्वे के ग्रंग ऊपर कों संगर में, चित्र कैसौ लिख्यौ राजा राम देखियत है।। ६०।।

१ सों (ञा); २ देवता जुधान (क) (ख) (ग) (ट)। ३ ग्रंग (ञा); ४ मनु रूप माहि (क) (ग) (ञा), मानों उपमा को (ट)। ५ साजत (ख); ६ एक टक (ञा); ७ सो (ञा)।

जिनकी पवन फौक, पँछिन मैं पंछिराज,
गौरव मैं गिरि, मेरु मंदर के नाम के।
पोहैं दिगपाल बपु, अंबर बिसाल बसें,
भाल मध्य निकर दहन दिन-धाम के।।
अनल कौं जल करें, जल ह कौं थल करें,
अगम सुगम है, सेनापित हित काम के।
बज्ज हूं तैं दारुन, दनुज-दल-दारन, वे
पब्बय-बिदारन, प्रबल बान राम के।। ६१॥

जुद्ध-मद-ग्रंघ दसकंघर के महा बली, बीर महा बीर डारे बानर बितारि<sup>8</sup> कै। कोऊ तुंग श्रृंगनि, उतंग भूधरन कोऊ, जोई हाथ परें सोई डारत उखारि कै।। जौ कहूँ नरिंद सेनापित रामचंद्र, ताकी बाहु ग्रध-चंद सौं न डारें निरवारि कै। तौतौ<sup>8</sup> कुंभकरन चलाइबे कौं फूल जिमि, लेतौ मारतंड ह कौं मंडल उचारि कै।। ६२।।

चंडिका-रमन मुंड-माल<sup>६</sup> मेरु करिबे क्रौं,
मुंड कुंभकरन कौं माँग्यौ चित चाइ कै।
सेनापित संकर के कहे श्रनगन गन,
गरब सौं दौरे दर-बर सब घाइ कै।।
जोर के उठायौ, जुरि-मिलि के सबन तौहीं<sup>6</sup>
गिरि हू तें गरुश्रौ, गिरघौ है डगुलाइ कै।
हाली भुव, गगन की श्राली चिप चूर भई,
काली भाजी, हँस्यौ है कपाली हहराइ कै।। ६३।।

पच्छन कों घरे, किधों सिखर सुमेर के हैं, बरसि सिलान, क्रुद्ध जुद्धहिं करत हैं।

१ विलास (ख); २ बिन घाम (ख) (ट); ३ सुभग (न) । ४ विदारि (ञा); ५ तौलौं (न) । ६ मुंडमाला (ख) (न) । ७ तोऊ (ख);  $\varsigma$  गगन को चाली (ञा) ६ पिनाकी (ञ);

किथौं मारतंड के द्वै मंडल ग्रडंबर सौं, श्रंबर मैं किरन की छटा बरसत हैं।। मूरित कौं घरे सेनापित द्वै धनुरबेद, तेज रूपधारी किधौं ग्रस्त्रनि ग्ररत हैं। हेम-रथ बैठे, महारथी हेम बानन सौं, गगन मैं दोऊ राम-रावन लरत हैं।। ६४।। सोहत बिमान, ग्रासमान मध्य भासमान<sup>8</sup> संकर बिरंचि, पुरहूत, देव, दानौ है। करत बिचार, कहत न समाचार, डर-पत सब चार दस-मुख ग्रागे मानौ है।। सेनापति सारदा की देखौ चतुराई, बात कही पै दूराई मन वैरी तें सकानौ है। श्रमर बखानें राम-रावन के समर कौं, गिरि भुव ग्रंबर मैं रावन समानौ है।। ६४॥ सुर अनुकूल भरे, फूल बरसत फूलिर, सेनापति पाए हैं समूह सुख-साज के। जै जै सद्द भयौ, दसकंधर-दलन हु कौं, गूँजे हैं<sup>६</sup> दिगंत दस परत श्रवाज के॥ जुद्ध मध्य जुिक दसकंध के परत, नाद संकर बजायौ, सिद्ध भए मन काज के। भवन के भय भाजे, दिग्गज गँभीर गाजे, बाजे हैं नगारे दरबार देवराज के "। ६६॥ पाउक प्रचंड, राम-पतिनी प्रवेस कीनौ , पतिब्रत पूरी पै न त्रासै परसति है। सत्त सिय रानी ज के ग्रागि सियरानी जाति, हियरा हिरानी देव-सभा दरसति है।।

१ रूपघारे (ब); २ महारथ (क) (ख) (न); ३ बैठे (ब) । ४ भासमान मध्य मासमान (ट) । ५ फूल (क) (ख) (ग) (ब); ६ गरजे (ब); ७ बाजे बहु बाजे दरवाजे देवराज के (ब) । = कर्यौ (क);

सेनापित बानी सौ न जाित है बखानी, देह कुंदन तैं भ्रधिकानी बानी सरसित है। लागत ही लूक मानौं लागत पिलूक नभ, होति जै जै कुक जगाजोित परसित है।। ६७।।

सौहैं संग सिय रानी, हग देखि सियरानी,

न सेनापित नियरानी सबै ग्रास फिल के।

फूल के बिमान, ग्रासमान मध्य भासमान,

कोटि सुरपित-दिनपित डारे बिल कै।।

ग्रानंद मगन बन, चौदहौ भुवन जन,

देखिबे कौं ग्राए नरदेव-देव चिल कै।

दसरथ-नंद रघुकुल-चंद रामचंद,

ग्रायौ दसकंघर के दल दलमिल कै।। ६ ।।

भए हैं भगत भगवंत के भजन-रस<sup>3</sup>,
ह्वै रहे बिबेकी, जग<sup>8</sup> जान्यौ जिन<sup>4</sup> सपनौ।
सेवा ही के बल, सेवा श्रापनी कराई, पुनि
पायौ मनोरथ, सब काहू श्रप-श्रपनौ॥
यह श्रदभुत, सेनापित है भजन कोई<sup>6</sup>
कह्यौ न बनत तन-मन कीं श्ररपनौ।
जैसौ हनूमान जान्यौ भजन कीं रस, जिन
राम के भजन ही लौं जीबौ माँग्यौ श्रपनौ॥ ६६॥

कीनी परिकरमा छलत बिल बामन की,
पीछे जामदगिन की दरसन पायौ है।
पाइक भयौ है, लंक-नाइक-दलन हू की,
दै के जामवंती भली कान्ह को मनायौ है।।
ऐसे मिलि ग्रौरौ ग्रवतारन की जामवंत,
ग्रति सिय-कंत ही की सेवक कहायौ है।

१ उलूक (ज); २ (जैसे) (क) (खु) (ग) । ३ रत (अ); ४ जन (द); १ जिय (न); ६ कोऊ (अ) । ७ काहू (ट);

सेनापति जानी यातें सब भ्रवतारन में, एक राजा राम गुन-धाम करि गायौ है॥ ७०॥

भए ग्रौर राजा राजधानियों ग्रनेक भई,
ऐसौ पेम नेम पेन काहूं बिन ग्रायौ है।
ग्रित ग्रनुराग, सब ही तें बड़भाग, पूरौ
परम सुहाग, जो ग्रजुध्या एक पायौ है ।
रही बाँह-छाँह, राजा राम की जनम भिर,
भूलि हून सेनापित ग्रौर उर ग्रायौ है।
ग्रंत समैं जाकों, देव लोकन के थोक छाँड़ि,
तीनि लोक नाथ लोक पंद्रही बनायौ है।। ७१।।

पाए सब काम, बढ़े घनी ही की बाँह-छाँह,
भाँति हैं न जानी सपने हू मैं ग्रनाथ की।
कोऊ सुरराज, जमराज हू तैं डरपै न,
ग्रीर सौं प्रनाम करिबे की चरचा थकी।।
सेनापति जग मैं जे राखे ते ग्रमर कीने,
बाकी संग लीने, दै मुकति निज साथ की।
साँचे हैं•सनाथ एक साकेत-निवासी जीउ,
साँची है रजाई एक राजा रघुनाथ की।। ७२।।

राम महाराज जाकों सदा श्रबिचल<sup>६</sup> राज, बीर बरिवंड जो है दलन दुवन कौं। कोऊ° सुरासुर, ताकी सरि कौं न पूजै, कौंन तारौ घरें धाम धाम निधि के उवन कौं।। ताकी तिज श्रास, सेनापित श्रौर श्रास, जैसे छाँड़ि सुधा-सागर कौं, श्रासरौ कुँवन कौं। दुख तैं बचाउ, जातें होत चित चाउ, मेरे सोई हैं सहाउ, राउ चौदहौ भुवन कौं।। ७३॥

१ एते (ब)। २ प्रेम (ट); ३ काऊ (ख); ४ भजन (ट); ५ छायौ (ञा)। ६ निहचल (न), इकछत (ञा); ७ कोई (ख)।

होति निरदोष, रिब-जोति सी जगमगित,
तहाँ किबताई कछू हेतु न धरित है।
ऐसौई सुभाउ हरि-कथा कौं सहज जातें,
दूषन बिना ही' भूषन सौं सुधरित है।।
कीने हैं किबत्त कछू राम की कथा के, तामें
दीजियं न दूषन कहत सेनापित है।
आप ही बिचारौ तुम जहाँ खर-दूषन हैं।
सो अखर दूषन सहित किहयत है।। ७४॥

सिव जू की निद्धि<sup>8</sup>, हनूमानहू की सिद्धि<sup>4</sup>, बिभी-षन की समृद्धि बालमीकि नें बखान्यौ है। बिधि कों श्रधार, चारचौ<sup>8</sup> वेदन कों सार, जप<sup>8</sup> जज्ञ कों सिगार, सनकादि उर<sup>5</sup> श्रान्यौ है।। सुधा के समान, भोग-मुकित निधान, महा मंगल निदान<sup>8</sup> सेनापित पहिचान्यौ है। कामना कों कामधेनु, रसना कों बिसराम धरम कों धाम राम-नाम जग जान्यौ है।। ७४।।

कुस लव रस करि गाई सुर घुनि किह भाई मन संतन के त्रिभुवन जानी है। देवन उपाइ कीनौ यहै भौ उतारन कौ बिसद बरन जाकी सुधा सम बानी है।। भवपति रूप देह धारी पुन्न सील हरि ग्राई सुरपुर तें धरनि सियरानी है। तीरथ सरब सिरोमनि सेनापति जानी राम की कहानी गंगा-धार सी बखानी है॥ ७६॥

( इति रामायण वर्णनम् )

१ बिहीन (ङा); २ पर दूषन (ङा); ३ सोई पर दूषन (ख)। ४ निधि (क) (ख) (ज) (ट); ५ सिधि (क) (ख) (ज) (ट); ६ धर्यों (ङा); ७ जय (क) (ट); ६ मन (ग्र); ६ निदान (क); १० निधान (क), विधान (ङा)।

## पाँचवीं तरंग

## रामरसायन-वर्णन

दै कै जिन जीव, ज्ञान, प्रान, तन, मन, मित,
जगत दिखायौ, जाकी रचना प्रमार है।
हगन सौं देखे, बिस्वरूप है ग्रन्प जाकौं,
बुद्धि सौं बिचार निराकार निरधार है।।
जाकौं ग्रध-ऊरध, गगन, दस-दिसि , उर,
ब्यापि रह्यौ तेज, तीनि लोक कौं ग्रधार है।
पूरन पुरुष, हृषीकेस गुन-धाम राम,
सेनापित ताहि बिनवत बार बार है।। १।।

राम महाराज, जाकों सदा श्रबिचल राज, बीर बरिवंड जो है दलन दुवन कों। कोऊ सुरासुर, ताकी सिर कों न पूजें, कोंन तारौ घर धाम धाम निधि के उवन कों।। ताकी तिज्ज श्रास, सेनापित श्रीर श्रास, जैसे छाँड़ि सुधा-सागर कों श्रासरों कुँवन कों। दुख तें बचाउ जातें होत चित चाउ, मेरे सोई है सहाउ, राउ चौदही भवन कों।। २।।

पाल्यौ प्रहलाद, गज ग्राह तें उबारचौ जिन, जाकौ नाभि-कमल, बिधाता हू कौ भौन है। ध्यावै सनकादि, जाहि गावें बेद-बंदी, सदा सेवा के रिभावें सेस, रिब, सिस पौन है ।।

१ निज (ख); २ ताकी (ट); ३ हिय (ख) (ट); ४ निराकार निराधार (ट); ५ दिसि दस (न); ६ ताही को प्रनाम (ट)। ७ निहचल (न), इकछत (ञ); ६ कोई (ख)। ६ बचायो (ञ्); १० जाके (ञ); ११ रिव सिस सेस पौन है (न) (ञ);

ऐसे रघुबीर कौं, श्रधीर ह्वं सुनावौ पीर, बंधु-भीर श्रागे सेनापित भलीं मौन है। साँवरे-बरन, ताही सारंग-धरन बिन, दूजौ दुख-हरन हमारौ श्रौर कौन है।। ३॥

मोचत न कौहू मन लोचत<sup>2</sup> न बार बार,

ग्रोचत न घीरज, रहत मोद घन है।

ग्रादर के भूखे, रूखे रूख सौं ग्रधिक रूखे;

दूखे दुरजन सौं न डारत बचन है।।

कपट बिहीन, ऐसौ कौंन परबीन, जासौं

हूजियं ग्रधीन सेनापित मान घन है।

जगत-भरन, जन<sup>8</sup>-रंजन-करन, मेरौ<sup>4</sup>

बारिद-बरन राम दारिद-हरन है।। ४।।

देव दया-सिंधु, सेनापित दीन-बंधु सुनौं,
ग्रापने बिरद तुम्हैं कैसे बिसरत हैं।
तुम ही हमारे धन, तोसौं बाँध्यौ पेम-पन,
ग्रीर सौं न मानै मन, तोही सुमिरत हैं।।
तोही सौं बसाइ, ग्रीर सूभैं न सहाइ, हम्
यातें श्रकुलाइ, पाइ तेरेई परत हैं।
मानौं कैन मानौं, करौ सोई जोई जिय जानौं,
हम तौ पुकार एक तोही सौं करत हैं।। १॥

लिख ललना है, सारदाऊ रसना है जाकी, ईस महामाया हू कौं निगमन गायौ है। लोचन बिरोचन-सुधाकर लसत, जाकौं नंदन बिधाता, हर नाती जाहि भायौ है।। चारि दिगपाल हैं बिसाल भुजदंड, जाके सेस सुख-सेज, तेज तीनि लोक छायौ है ।

१ भलों (क) (न) । २ लोचन (क) (ग) (न); ३ प्रान (ख); ४ मन (ख); ५ मेरे (क) (ख) (ग) । ६ भ्रपने (न); ७ तुही है (क) (ख) (न), तैही है (ञा) । द सुख सेज तेज तीन लोक जस छायों है (न) ।

महिमा अनंत सिय-कंत राम भगवंत, सेनापति संत भागिवंत काहू पायौ है॥६॥

श्रगम, ग्रपार, जाकी महिमा कौं पारावार, सेवें बार बार परिवार सुरपित कौं। धाता कौं बिधाता, भाव-भगित सौं राता, देव चारि बर दाता, दानि जाता को सुपित्क कौं॥ तीनि कोक नाइक है, बेद गुन गाइ कहै, सरन सहाइक है सदा सेनापित कौं। जगत कौं करता है, धराहू कौं धरता हैं,

कमला कौं भरता है<sup>९</sup>हरता बिपति कौं ॥ ७ ॥

तौबें हम तरिबे कौं तेरे पैंड़ै परे हैं॥ 5॥

छाँड़ि कैं कुपेंड़ें, पैंडै परे जे बिभीषनादि, ते हैं तुम तारे, चित-चीते काम करे हैं। पैंड़ौ तिज बन मैं, कुपैंड़ै परी रिषि-नारी, तारी ताके दोष मन मैं न कछू घरे हैं।। पैंड़ौ तिज हम हू, कुपैंड़ै परे तिरबे कौं, तारिये अपार कलमष भार भरे हैं।। सेनापित प्रभु पैंड़ै परे ही जौ तारत हौ,

चाहत है धन जौ तू<sup>३</sup>, सेउ<sup>\*</sup> सिया-रमन कौं, जातें बिभीषन पायौ राज ग्रबिचल है। चाहै जौ ग्ररोग, तौ सुमिरि एक ताही, जिन मरचौ फेरि ज्यायौ साखामृगन कौं दल है।। चाहै जौ मुकति जोहै<sup>४</sup> पित रघुपित, जिन कोसल नगर कीनौ मुकत सकल है। सेनापुति ऐसे राजा राम कौं विसारि जौ पै<sup>व</sup>

१ कमला को भरता है (ख); २ सब सुष करता है (ख)। ३ चाहत जो धन तौ तू (क); चाहत हैं तू जो धन (ख); ४ से इ (ख); ५ तो है (क); ६ जाको (क) (ख) (ग) (न); जो तै (ग्र)।

सुख सरसाउ', किथों दुख में बिलाइ जाउ',
जैसी कछू जानो, तैसी होउ गित काइ की।
जग जस कही, किथों जाइ अपजस कही,
नाहीं परवाह काहू बात के सहाइ की।।
ग्रीर हीं त चाहों, चित चाहत हों ताही नित,
सेनापित जाकी तीनि लोक इक नाइकी।
हूजियों न दूरि, मेरे जिय की ग्रमर मूरि,
रही भरपूरि एक प्रीति हिर राई की।। १०।।

नीकी मित लेह, रमनी की मित लेह मित,
सेनापित चेत कछू<sup>र</sup> पाहन श्रचेत है।
करम करम करि करमन कर, पाप
करम न कर मूढ़, सीस भयौ सेत है।।
श्राव बिन जतन ज्यौं, रहै बिन जतनन,
पुन्न के बिनज तन मन किन देत है।
श्रावत बिराम, बैस बीती श्रिभराम, तातें
करि बिसराम भिज रामैं किन लेत है।। ११।।

कीनी बालापन बालकेलि मैं मगन मन लीनी तरुनाप तरुनी के ' रस तीर कों। अब तू जरा मैं परची मोह पींजरा मैं, सेना- पिता भजु रामैं जो हरैया दुख पीर कों।। चितहिं चिताउ भूलि काहू न सताउ, आउ लोहें कैसी ताउ, न बचाउ है सरीर कों। लेह देह किर कै, पुनीत किर लेह देह, जीभ अवलेह देह सुरसिर नीर कों।। १२।। को है उपमान ? भासमान हू तैं भासमान, परम निदान सेनापित के सहाइ कों।

(ख): १० को (क) (ग)। ११ निधान (ट);

१ सरसाइ (ञा); २ मिलाइ जाइ (ब); ३ कछू (क) (ग); ४ नाहिं (न) । ५ कहा (ञा); ६ विसरामै (ञा); ७ राम (ख) । ⊏ बीत्यो (न); ६ बालपन

तेज की अधार, अति तीछन, सहस-धार,
एक सरदार हथियार' समुदाइ की ॥
अमर-अवन, दल-दानवद-वन', मन
पवन-गवन', पुजवन जन<sup>8</sup> चाइ की ।
कामना की बरसन, सदा सुभ दरसन,
राजत सुदरसन चक्र हरि राइ की ॥ १३॥
गंगा तीरथ के तीर, थके से रही जू गिरि,
के रही जू गिरि चित्रकूट कुटी छाइ कै।

के रहौ जू गिरि चित्रक्तट कुटी छाइ कै। जातैं दारा नसी, बास तातैं बारानसी, किथौं लुंज ह्वैकै वृन्दाबन कुंज बैठ जाइ कै।। भयौ सेतु ग्रंथ! तूहिए कौं हेतु बंध जाइ,

धाइ सेतुबन्ध के धनी सौं<sup>४</sup> चित लाइ कै। बसौ कंदरा मैं, भजौ खाइ कंद रामैं, सेना-पति मंद! रामैं मति सोचौ<sup>६</sup> स्रकुलाइ कै।। १४॥

कीनौ है प्रसाद, मेटि डारचौ है बिषाद°, दौरि
पाल्यौ प्रहलाद, रछा कीनी दुरदन की ।
दीनन सौं प्रीति, तेरी जानी यह रीति, सेनापित परतीत कीनी, तेरीयै सरन की ॥
कीजै न गहर, बेग मेरौ दुख हर, मेरे
ग्राठहू पहर ग्रास रावरे चरन की ।
सूमत न ग्रौर कोई निरमय ठौर राम
देव सिरमौर, तो लौं दौर मेरे मन की ॥ १५॥

कोई परलोक सोक भीत श्रित बीतराग, तीरथ के तोर बिस पी रहत नीर ही। कोई तपकाल बाल ही तैं तिज गेह-नेह, श्रीगि करि श्रीस-पास जारत सरीर ही॥

१ है हथ्यार (ञा); २ दमन (क) (ख) (ट); ३ गमन (क) (ट); ४ मन (वा) । ५ माँ (क); ६ सोवो (क) । ७ सब हर्यों है विषाद (न); द कीनी है हुरद की (ज); ६ जानियत (ख) । १० को क (ञा);

कोई छाँडि भोग, जोग-धारना सौं मन जीतिं, प्रीति<sup>र</sup> स्ख-दुख हु मैं साधत समीर ही। सोवै सख सेनापति, सीतापति के प्रताप, जाकी सब लागै पीर ताही रघुबीर ही ।। १६॥ ताही भाँति धाऊँ सेनापति जैसे पाऊँ, तन कंथा पहिराऊँ करौं साधन जतीन के। भसम चढाऊँ, जटा सीस मैं बढ़ाऊँ, नाम वाही के<sup>र</sup> पढ़ाऊँ, दुख-हरन दुर्खीन के।। सबे बिसराऊँ, उर तासौं उरभाऊँ, कुंज बन बन छाऊँ<sup>६</sup>, तीर भूधर नदीन के। मन बहिराऊँ, मन ही मन रिभाऊँ, बीन लै कै कर गाऊँ, गुन वाही परबीन के।। १७॥ करुना-निधान जातें पायौ तें बिमल ज्ञान . जाके दीने प्रान, तन, मन धारियत है। जगत कौं करतार, बिस्व ह कौं भरतार, हिय मैं निहार, सब ही निहारियत है।। सेनापति तासौं, प्रेम प्रीति परतीति छाँडि. उत्तम जनम पाइ, क्यौं बिगारियत है। सब ही सहाई, बर-दानि, सब " मुखदाई, ऐसौ राम साँई, भाई यों बिसारियत है "।। १८॥ धीवर कौं सखा है, सनेही बनचरन कौं?, गीध ह कौं बन्धु सबरी कौं मिहमान है। पंडव कौं दूत, सारथी है श्ररजून ह कौं, छाती बिप्र-लात कौं घरैया तजि मान है॥ ब्याध ग्रपराध-हारी स्वान समाधान-कारी. करै छरीदारी, बलि हू कौं दरबान है।

१ मारि (न); २ सीत (न); ३ सरीर (ख); ४ जाके (न) । ५ को (ञ); ६ घाऊँ (ञ) ७ मन मन ही (ञ)। द जान (क) (ख); ६ परतीति प्रेम प्रीति (ञ); १० बढ़ों (ञ); ११ ऐसो प्रभु माधौ भाई यों बिसारियतु है (न)। १२ सखा घीवरन को सहाइ वनचरन को (ज्ञ);

ऐसौ म्रवगुनी ! ताके सेइबे कौं तरसत, जानियै न कौंन' सेनापित के' समान है ॥१६॥

रोस करौं तोसौं, दोस तोही कौं सहस देहुँ,
तोही कान्ह कोसौं बोलि अनुचित बानियै।
नुही एक ईस, तोहि तिज और कासौं कहौं,
कीजै आस जाकी अमरष ताकौं मानिये॥
जीवन हमारा, जग-जीवन तिहारे हाथ,
सेनापित नाथ न रुखाई मन आनिय।
तेरे पगन की धूरि, मेरे प्रानन की मूरि (?)
कीजै लाल सोई, नीकी जोई जिय जानियै ॥ २०॥

पान चरनामृत कौं, गान गुन गगन<sup>४</sup> कौं, हिर कथा सुनि<sup>६</sup> सदा हिय कौं हुलसिबौ। प्रभु के उतीरन की, गूदरीयौ चीरन की, भाल, भुज, कंठ, उर, छापन कौं लसिबौ।। सेनापित चाहत है सकल जनम भिर, वृन्दाबन-सीमा तैं न बाहिर निकसिबौ। राधा-मन-रंजन की सोभा नैंन-कंजन की,

माल गरे गुंजन की, कुंजन कौं बसिबौ।। २१।।

बिनती बनाइ, कर जोरि हीं कहत तातें,
जातें तुम करता जगत उतपत्ति के।
तुम सरनागत कौं देत ही ग्रभय दान,
तुम ही हौ दाता ग्रबिचल ग्रधिपत्ति के।
सदा इह लोक, पर लोक, तिहू लोकन मैं,
लोकपाल पालिबे कौं, हरता बिपत्ति के।
सेनापित् ईस, बिसे बीस, मोहि महाराज !
तेरीई भरोसों दसरथ चक्रवित्त के ॥ २२॥

१ करे (ञा); २ को (ञा) ३ ग्रमरस (ख); ४ सोई जोई नीकी मन जानियें (अ)। ५ गुन गानन (ञा); ६ सुने (क) (ते)। ७ ग्राधिपत्ति (क) (न); द मोहि बीस बिसे महाराज (न)।

मोहिं महाराज ग्राप नीके पहिचानैं, रानी जानकीयौ जानें, हेतु लछन कुमार को। बिभीषन, हनूमान, तजि ग्रभिमान, मेरौ करें सनमान, जानि बडी सरकार को।। ए रे' कलिकाल ! मोहिं काली न निदरि सकै, तू तौ मति मूढ़ अति कायर गँवार को। सेनापति निरधार, पाइपोस बरदार, हीं तौ राजा रामचन्द जू के दरबार को ॥ २३ ॥ गिरत गहत बाँह, घाम मैं करत छाँह, पालत बिपत्ति माँह, कृपा-रस भीनौ है। तन कौं बसन देत भूख मैं ग्रसन, प्यासे पानी हेतु सन<sup>४</sup>, बिन माँगे म्रानि दीनौ है।। चौकी तुही देत, ग्रति हेतु कै गरुड़-केतु ! हों<sup>द</sup> तौ सुख सोवत न सेवा परबीनो है। श्रालस की निधि, बुधि बाल, सु जगतपति ! सेनापति सेवक कहा घीं जानि कीनौ है।। २४।। श्री बृन्दाबन-चंद, सुभग धाराधर सुन्दर। दनुज-बंस-बन-दहन, बीर जदुबंस- -पुरन्दर॥ श्रति बिलसति बनमाल, चारु सरसीरुह लोचन। बल बिदलित<sup>९</sup> गजराज, बिहित बसुदेव बिमोचन।। सेनापति कमला हृदय, कालिय-फन-भूषन घरन। करुनालय सेवौ<sup>१</sup> सदा, गोबरधन गिरवर-धरन ॥ २४ ॥ निगमन गायौ, गजराज-काज धायौ, मोहि" संतन बतायौ, नाथ पन्नगारि-केत है। सेनापति फेरत दुहाई तोहि" टेरत है, हेरत न इत, जानिय न कित चेत है।।

१ क्यों रे (क) (ख) (ञा); २ तै (ञा); ३ महा (न) । ४ पालक (क) (न) ५ सब (ख); ६ सो (ख) (ग) (न) (छ) । ७ जय वंस (न); ५ लाल (न); ६ विदलति (ग); १० पालन (न) । ११ मोइ (ख); १२ तोइ (ख);

भौर हैं न तोसे, सोवे' कौंन के भरोसे, कछू ह्वं रहे इकौसे, हौं न जानौं कौंन हेत है। तू कुपा-निकेत, तेरौ दीनन सौं हेत, मोहिं मोह दुख देत, सुधि मेरी क्यौं न लेत है।। २६॥

बारन लगाई ही पुकार एक बार, ताकौं बार न लगाई, रिछिपाल भगतन के। देव सिरेताज तुम, श्राज महाराज बैठि रहे तिज लाज, काज मो गरीब जन के।। सेनापित राम भुवपाल जू कृपाल, श्राज जानि जन हूजिय सरन श्रसरन के। बाइ हिर राइ, ह्व सहाइ श्राइ दूरि करी, त्रास लछ मन के सु भया लछमन के।। २७॥

मादर विहीन, नाहिं परद्वार दीन जाइं, होत है भली न बात सुनि स्रनबात की। सदा सुख पीन, राम-नाम रस-लीन रहै, कौहू चित चिंता न करत प्रान-गात की॥ मासरों न स्रौर कौं करत काह ठौर कौं, जु सेनापित एक हिर राइ की कृपा तकी। जाके सिर पर स्राज राजत है महाराज, ताहि कही परी परवाह कौंन बात की॥ २८॥

तुम करतार जन' रच्छा के करनहार,
पुजवनहार मनोरथ चित चाहे के।
यह जिय जानि सेनापित है सरन ग्रायौ,
हूजिये सरन महा पाप-ताप दाहे के।।
जो कोह" कही कि तेरे करम न तैसे, हम
गाहक हैं सुकृति भगित रस लाहे के।

१ वे वे (क) (ग) (न) (ञा)। २ सिव (न); ३ ग्रापु (न); ४ जिय (न)। १ नाहीं (क) (ख) (न); ६ जोइ (क) ﴿म); ७ मलीन (ञा); ८ राम (क); १ कोऊ (ख); केंद्र (ञा)। १० जग (न); ११ कहू (ख)।

स्रापने करम करि हों ही निबहोंगी, तौब हों ही करतार, करतार तुम काहे के? ।। २६ ।। तू है निरवान कों निदान ज्ञान' ध्यान करै। तेरौ चतुरानन, बसैया नाभि-भौन कों। सोई 'सिरजनहार, भार कों धरनहार, तू है प्रभु पाउक, पुहुमि, पानी, पौन कों।। दोर्जिय न पीठि, इत कीजिय दया की देकिं। सेनापित पाल्यौ है तिहारे एक लौन कों। स्रापु हो कुपाल पालौ राम भ्रवपाल, श्रौर

म्रापु हो क्रपाल पालौ राम भुवपाल, म्रौर दूसरौ न तोसौं, पैंड़ौ देखत हौं कौंन कौं ? ॥ ३० ॥

धातु, सिला, दार, निरधार प्रतिमा कौं सार, सो न करतार तू बिचार बैठि गेह रे। राखु दीठि ग्रंतर, कछू न सून-ग्रंतर है, जीभ<sup>8</sup> कौं निरंतर जपाउ तू हरे हरे!॥ मंजन बिमल सेनापित मन-रंजन तू, जानि कै निरंजन परम पद लेह रे। कर न संदेह रे, कही मैं चित देह रे, क-हा है<sup>8</sup> बीच देहरे ? कहा है बीच देह रे ?॥ ३१॥

निगमन हेरि, समुभाइ, मन फेरि राख,
मन ही कौं घेरि रूप देखि मचलत है।
सेनापित देख राम तोही मैं अलेख, घरि
भगत कौं भेष कत बिस्व कौं छलत है॥
तोरि मरौ पाउ करौ कोटिक उपाउ, सब
होत है अपाउ, भाउ चित्त कौं फलत है।
हिए न भगति जातै होत सुभ गित ,तन
तीरथ चलत मन ती रथ चलत है।

१ नान (क); २ साई (ञा); ३ डीठि (क) (ञा)। ४ जीव (ञा); ५ कही है (ञा)। ६ मवलत (क) (ख) (ग); ७ हिए न भगत जाते होत न भगत (ञा)।

केतौ करौ कोई, पैयै करम लिख्यौई, तातैं दूसरी न कोई', उर सोई' ठहराइयै। श्राधी तैं सरस गई बीति कै बरस रे. श्रव दुज्जन-दरस-बीच न रस<sup>४</sup> बढ़ाइयै ॥ चिंता अनुचित तजि, धीरज उचित सेनापति है स्वित राजा राम जस याइयै। चारि जर्जानि तजि पाइ कमलेच्छन के. पाइक मलेच्छन के काहे कौं कहाइयै ॥ ३३ ॥ सागर श्रथाह, भौंर भारी, बिकराल गाह, जद्यपि पहार हू तैं दीरघ लहरि है। देखि न डराहि, कतराहि मिति बार बार, बाउरे कछू न तेरौ तऊ तौ बिगरि है"।। बाँध्यौ जिन सिंघू, जो है दीनन कीं बंघू, जिन सेनापति कुंजर की कीनी धरहरि है। राम महाराज, धरि बिरद की लाज, सोई साजि कै जहाज कौं निबाह पार करिहै।। ३४।। एरे मन मेरे, खोए बासर घनेरे, करि जोष<sup>९</sup> ग्रिमलाष ग्रजहुँ न उह रत<sup>१०</sup> है। तजि के बिबेक, राम-नाम कों सरस रस, सेनापित महा मोह ही मैं बिहरत है।। जद्यपि दूलभ तऊ ग्रौर ग्रमिलाष, दैव जोग तैं सूलभ, ज्यौं घुनच्छर परत है। की जिये कहाँ लौं तेरे मन की बड़ाई, जातें मरेन के जीबे कौं मनोरथ करत है।। ३५।। श्रक्तिर श्राँकुस बिदारचौ हरिनाकुस है, दास कौं सदा कूसल, देत जे हरष हैं।

१ होइ (ङ,); २ साइ (ङा); ३ बीत गई है बरस (ङा); ४ रस न (ङा)। १ रघुपित गुन (ङा)। ६ कदराहि (ङ,ै); ७ बाबरे तऊ न तेरो कछू पै बिगिरि है (क); द सो (ख)। ६ लाख (ङा); १० उघरत (ख)।

कुलिस करेरे, तोरा तमक' तरेरे, दुख
दलत दरेरे कें, हरत कलमष हैं।।
सेनापित नर होत ताहि तें निडर, डर
ृतातें तू न कर, बर करुना-बरष हैं।
अति अनियारे, चंद-कला से उजारे, तेई
मेरे रखवारे नरिसह जू के नख हैं।। ३६॥

करि घीर नादै, कीनौ पूरन प्रसादै दौरि, पाल्यौ प्रहलांदै जिन ज्यायौ भाँति सौं भली। कीजै न बिबादै नित्त, छाँड़ि कै बिषादै, मन ताही कौं सदा दै, जातें दास-कामना फली।। पावं सुख-साजै, जग-मध्य सो बिराजै, सो मिटावै जमराजै, रोग दोष की कहा चली। कहत सदा 'जै', सेनापित भय भाजै, जाके सिर पर गाजै नरसिंह सौं महा बली।। ३७॥

जोर<sup>३</sup> जलचर, श्रिति क्रुद्ध किर जुद्ध कीनौ, बारन कौं परी ध्रानि बार<sup>3</sup> दुख-दंद की। ह्व कैं नकवानी दीन-बानी कौं सुनाइ, जो लौं<sup>4</sup> लै के कर पानी, पूजा करै जगबंद की।। तौं लौं दौरि दास की पुकार लाग्यौ दीन-बंधु, सेनापित प्रभु मन हूकी गित मंद की। जानी न परित, न बखानी जाति कदू, ताही<sup>६</sup> पानी मैं प्रगटयौ, किधौं बानी मैं गयंद की ।। ३८।।

ग्राह के गहे तैं ग्रित ब्याकुल बिहाल भयौ, प्रान-पत ताने , रह्यौ एक ही उसास कौं। तहाँ सेनापित, महाराज बिना ग्रौर कौंन, धाइ ग्राइ साँकरे, सँघाती होइ दास कौं।।

१ तपिक (ञा); २ सरेरे (ख)। हु जुरि (ख) ४ श्रिनवार (क) (ख) (ग); १ के जो (क); ६ देखों (ञा)। ७ प्रान पित ताने (ख), प्रान पर तायें (अ)।

गाढ़ मैं गयंद, गरुड्ध्वज के पजिबे कौं, जौ लों कोई कमल लपिक लेइ पास की। तो लौं, ताही बार, ताही बारन के हाथ परचौ, कमल के लेत हाथ कमला-निवास कीं।। ३६॥ चीर के हरत बलबीर जु बढ़ायौ चीरं, दौरि मारि डारचौ न दुसासन प्रगटि कै। सेनापति जानि याकी जान्यौ है निदान, सुनि जुगति बिचारौ जौब रावरे मन टिकै।। जोई मुख माँग्यौ, सोई दीनौ बरदान, ग्रोप दीनी द्रौपदी कौं, रही पट सौं लपटि कै। रोवत मैं श्रीबर कहत कही छीबर, सु मेरे जान यातें चले छीबर उपटि कैं ।। ४०।। पारथ की रानी, सभा बीच बिललानी, दुसा-सन अभिमानी, दौरि गही केस-पास मैं। तबहीं बिचारी, सारी खैंचत पुकारी 'कान्ह! कहाँ हौ ? परी हौं नीच लोगन के त्रास मैं।। सेनापति त्यौंहीं<sup>भ</sup>, पट कोटिक उपटि चले, चारचौ बेद उठे जस गाइ कै अकास मै। बैरिन के बास मैं, बिपत्ति के निवास मैं, ज-गन्निवास वा समें, दिखाई प्रीति बास मैं।। ४१।। द्रौपदी सभा मैं ग्रानि ठाढ़ी कीनी हठ करि, कौरव कुपित कह्यौ काहु कौं न मानहीं। लच्छक नरेस, पै न रच्छक उठत कोई, परी है बिपत्ति पति लागी पतता नहीं ।। जब रियामसून्दर ग्रनन्त हरे पीत-बास !! कहि करि टेरी लाज जात है निदान ही।

१ वीर (क); २ जान (क); ३ सीवर (ञा); ४ रहे छीवर ही पिट कै (ञा) । ५ तौही (क) (ग;) ६ जनाई (ङ्वा) । ७ काऊ (ख); प्र पिततान की (ञा); ६ तव (ख); १० वासदेव (ञा)।

सेनापति तब मेरे जान तेई हरि नाम, ह्वै गए बसन हरि नाम के समान ही ।। ४२।। पति उतरित, देखौ परी है बिपति श्रति, द्रौपदी प्कारं, सेनापति जदूनाइकै। दूरजन-भीर जानि ताकी तब पीर, बर' दीनौ बलबीर, बेद उठे जस गाइ कै।। खेंचि खेंचि थान्यौ, न उसास है दुसासने में, ग्रंध ज्यों धरनि घूमि गिरचौ भहराइ कै। मंदर मथत छीर-सागर के छीर जिमि, पैयत न छीर चीर चले उफनाइ कै।। ४३।। पढी ग्रौर बिद्या, गई छूटि त ग्रबिद्या, जान्यौ श्रच्छर न एक, घोख्यौ कैयौ तन मन है। तातें कीज गुरु, जाइ जगत-गुरू कौं, जातें ज्ञान पाइ जीउ होत चिदानंद घन है।। मिटत है काम-क्रोध, ऐसौ उपजत बोध, सेनापति कीनौ सोध, कह्यौ निगमन है। वारानसी जाइ, मनिकनिका श्रन्हाइ, मेरौ संकर तें राम-नाम पढ़िबे कों मन है।। ४४।। सोहति उतङ्ग, उत्तमङ्ग, ससि सङ्ग गङ्ग, गौरि अरधङ्ग, जो अनङ्ग प्रतिकूल है। देवन कौं मूल, सेनापति अनुकूल, कटि चाम सारदूल कौं, सदा कर त्रिसूल है।। कहा भटकत ! ग्रटकत क्यौं न तासौं मन ? जातें ग्राठ सिद्धि नव निद्धि रिद्धि तुलहै। लेत ही चढ़ाइबे कौं जाके एक बेलपात, चढ़त ग्रगाऊ हाथ चारि फल फूल है। ४५॥ हित उपदेस लेह<sup>4</sup>, छाँड़ि दै कलेस, सदा सेइयै महेस, श्रीर ठौर कहा भटकै।

१ बर (क) (ग); २ पैयै न उछीर (क) (ख) (ग) । ३ देखो (ञा); ४ जन (ञा)। १ लेह (ख)।

सदन उषित रहु, संतन मुखित, मित होउ तू दुखित, जोग-जाग मैं निपट कै।। चाहत धतूरे अरु आक के कुसुम द्वैक, जिनैं लेत कोई कहूँ भूलि हू न हटकै। सेनापति सेवक कौं चारि बरदानि, देव. देत हैं समृद्धि जो पुरंदर के खटकै ॥ ४६॥ जाकों महा जोगी, जोग साधन करत हठि, जाकों सब जगत करत जज्ञ-जाप है। <mark>,</mark>जहाँ चतुराननौ म्रनेक जतनन जात, होत है न जाकों सनकादि कों मिलाप है।। ताही हरि-लोक गए कोसल-निवासी जीउ, जे हे<sup>1</sup> थिर-जंगम, न देख्यौ भव-ताप है। सेनापति बेद मैं बखानें, तीनि लोक जानें, सो तौ महाराजा रामचंद कौं प्रताप है।। ४७।। पति के श्रद्धतः सूरपति जिन पति कीनौ, जाके नख-सिख, रोम-रोम भरचौ पाप है। देह द्ति गई, तई,<sup>३</sup> बन मैं पखान भई<sup>8</sup> लाग्यौ बिकराल रिषिराज कौ सराप है।। सोई है श्रहिल्या, सिय-सिवा के समान भई, पतित्रत पाइ, पायौ सती कौं प्रताप है। सेनापति बेद मैं बखानें, तीनि लोक जान, सो तौ महाराजा रामचंद कौ प्रताप है।। ४८॥ महा मद-ग्रंध दसकंध सनबन्ध छाँडि, जाके लात मारी, न बिचारी होत पाप है। पाइ ग्रपमान जातुधान की<sup>र</sup> सभा के बीच, बाम हू बिसारि, चल्यौ करि परिताप है।। सीई बिभीषन, दिगपाल सौं बिराजत है, प्रायो पद पूरी पुरहत की दुराप है।

१ ते हें (ख); २ महाराज (क)। ३ नई (ख); ४ मई (क)। ५ जातुधानक (क) (ग)।

सेनापति बेद मैं बखानें, तीनि लोक जानें, सो तौ महाराजा रामचंद कौं प्रताप है।। ४६॥ जाही हन्मान के अछत अपमान पाइ, भाज्यौ भानु-सूत, करि जियौ' जाप-थाप है। कौह बस्यौ मन्दर मैं कौह मेरु कन्दर मैं बस्यौ बल मंद रह्यौ करत सँताप है।। सोई तरि सिंधू कौं, निसंक लंक जारि यायौ लायौ द्रोन अचल मिटायौ परिताप है। सेनापति बेद में बखानें, तीनि लोक जानें, सो तौ महाराजा रामचन्द कौं प्रताप है।। ५०।। यह कलिकाल बढ़चौ दूरित कराल, देखि याई दुचिताई, सुचिताई सब लूट हीं। हम तपहीन, जाइ तरें कत दीन, तोसी दूसरी नदी न, देखि फिरे चहुँ खूँट हीं।। सेनापति सिव-सिर संगिनी तरंगिनी तू, तोहिं ग्रचवत पचवत कालकूट तिज कै ग्रपाइ, तीर बसें सूख पाइ, गंगा! कीजै सो उपाइ, तेरे पाइ ज्यौं न छूटहीं ॥ ५१ ॥ यह सरबस चतुरानन कमंडल सेनापति यह चरनोदक है हरि को। यह ईस-सीस ह की सोभा है परम, साढ़े तीन कोटि तीरथ मैं याकी सरवरि को ?।। छाँड़ि देह तप तू, भुलाइ डार सबै जप, कौंन की है चप तोहि, तेरी ग्रीर ग्रिर को ? मेटि जम-दुंद, द्वार नरक कौं मूँद, बेनी मैंनका की गूँद, बूँद पी के सुरसरि-को ।। ५२ ॥ कोई महा पातकी मरचौ हो जाइ मगह मैं, सो तो बाँध डारघो बीच नरक सम्मज के।

१. ृहियौ (ञ)। २ तोइ (ख)। ३ गुंद बुंद (ख)।

कीनौ गर-जोरि श्रौर नारकीन बीच घेरि, जे हे निसि-बासर करेंग पाप काज के ॥ ताही के करंकें सेनापित गंग न्हैयान कौं, लागत पवन जान श्राए सुर साज' के । साँकरैं कटाइ, जमदूत रपटाइ, सोइ' • लें चल्यौ छुटाइ बन्दीवान जमराज के ॥ ५३॥

यह सुरसरि, कौंन कर सुर सिर याकी,
भू पर जो ऊपर है तीरथ समाज के।
धरम श्रधार धार याकी निरधार दाता
याही के तरेंगे सेनापित सुभ काज के॥
को कहै बखानि, श्रवलोकन करत जाके,
सोक न रहत, श्रोक होत सुख साज के।
थोक नसें पापन के, दोक जल-कन चाखें.

राम जू के पाइ, मुनि-मन न सकत पाइ,
पैये जौ समाधि, जोग, जप, तप, करिये।
मोह-सर-सरसाने, हम किल-मल-साने,
पेंड़ौ राम पाइ गिहबें कौं अटकरिये।।
एकै है उपाइ, राम पाइन के पाइबे कौं,
सेनापित बेद कहैं अंध की लकरिये।
राम-पद संगिनी, तरंगिनी है गंगा, तातें
याहि पकरे पैं पाइ राम के पकरिये।। ४५।।

भ्रोक भरि पियें लोक जीतै जमराज के ॥ ४४ ॥

सुरैं-लोक सीतल करत श्रवनीतल तैं गई धरनीतल, बटोही तीनि बाट की। गनैं कौंन् गुन जाके, सुर नर मुनि थाके, मति श्रटकति चतुरानन से भाट की।।

१ पर साज (ख); २ सो तौ (ख) । ३ूके तरेंगे (ख), के तरंगे (क) (ग)। ४ पाइबे (ख); ५ परसे (ख)।

सोहति श्रधार, हेम-कंजन कौं निरधार, गंगा जु की धार, निधि सोभान के ठाट की। कछ बाँधि लीनो, कछ सेनापति लटकति, छापेदार पाग मानौं पुरुष बिराट की ॥ ५६॥ कीने सौ जनम ही मैं, जे ग्रघ जन मही मैं • दूरि जन होत धूरि तनकों जु छूजियै। पाइ मघ वाके घरि, पाइ मघवा के धाम करै दूसमन सो समन, सो न दूजिय। भीजें जाके बारि पद, पावै दानवारि पद, सेनापति नै करि बिनै करि जौ पूजिय। सुरसिंधू-रन चढें सुर-सिंधुरन, देखें कूल-पानि ह पियें त्रिसूल-पानि हजिये ।। ५७।। पतित उधारे हरि-पद पाँउ धारे, देव-नदी नाँउ धारै, कौंन तीनि-पथ धावई। ईस सीस लस (बस ?) बिधि के कमंडल मैं, काकौं भगीरथ नृप तप तन तावई।। सब सरितान कों बिसारि करि श्राप हरि, स्रापनी बिभूतिन मैं कौन की गनावई। एते गून-गन सेनापति कौंन तीरथ मैं? तातैं प्रसरि ज की पदवी कौं पावई।। ५८।। राम जु की ग्रान कोई तीरथ न ग्रान देख्यौ, गंगा की समान होती बेद तौ बतावतौ। सम सरिता की, जौब होती सरि ताकी, तौ पै याही कों कन्हैया क्यों बिभूति मैं गनावतौ।। सगर-कूमारन कौं सेनापति तारन कौं, तीरथ जौ कौऊ सुरसरि सम पावती।

१ सौं (क) (ग); २ सौं जु (क) (ग) । ३ यहाँ पर एक शब्द नहीं है; पं० शिवाधार पाँडे ने इस स्थान पर 'बसै' शब्दू होने की कल्पना की है—संपादक; ४ ताकों (ख); ५ ताने (क) ।

गंगा ही के ग्ररथ भगीरथ बिरथ ह्वै, तौ काहे कौं बिरथ तप करि तन तावतौ॥ ५६॥ काल तैं कराल कालकूट कंठ माँभ लसै ब्याल उर माल, ग्रागि भाल सब ही समैं। ब्याधि के ग्ररंग ऐसे ब्यापि रह्यौ ग्राधौ ग्रंग, रह्यौ ग्राधौ ग्रंग सो सिवा की बकसीस मैं।। ऐसे उपचार तुँ न लागती बिलात बार, पैयती न बाकी तिल एकौ कहुँ ईस मैं। सेतापित जिय जानी सुधा तैं सहस बानी, जौ पै गंगा रानी कौं न पानी होतौ सीस मैं।। ६०।। कोह कौं घटाइ, लोभ मोहन मिटाइ काम हू तें निबटाइ करि, करित उधार है। देखें बारि दीन, दारिदी न होत सपने ह, पावै राज बसु, ताके बस बसुधा रहै॥ रोग करै दूरि, भोग राखै भरपूरि, एक ग्रमर करन मूरि मानहू सुधा रहै। ग्रधार, सेनापति जानी निरधार, गंगा तेरी धार कामधेनु तें दुधार है।। ६१।। विस्व की जगति जीतै जोग की जुगति ह कौं, भुकति-मुकति देत लावति न पल है। जाकी पौन लागें, दल दुरित के भागें, जाके ग्रागे न चलत जमराज हू कौंबल है।। सेनापति प्रीति-रीति, कीजै परतीति करि, गंगा जप-तप नेम-धरम कौं फल है। रूप न बरन, उतपित न मरन, जाके ्कूर न चरन, ताके चरन कौं जल है।। ६२।। कोई एक गाइन म्रलापत हो साथी ताके, लामे सूर दैन, सेनापति सुख-दाइकै ।

१ दै (ख)। २ राज वंस जाके (क) (ग)।

तौही कही ग्राप, सुर न दीजे प्रबीन, हौं श्र-लापिहौं ध्रकेली, मित्त सुनौ चित्त चाइकै।। 'सूरनदी जैं' के कहत-सुनत, भए तीन्यौ तीनि देव, तीनि लोकन के नाइकै। गाइन गरुड-केत् भयौ; द्वै सलाऊ भए धाता महादेव, बैठे देव-लोक जाइ कै लहरी'•लहरि दूजी, ताँति सी लसति, जाके' बीच परे भौर फटिका से सुधरत हैं। परे परवाह पानि ही मैं जे बसत सदा, सेनापति जुगति भ्रनुप बरनत हैं।। कोटि कलिकाल कलमष सब काक जिमि, देखे उड़ि जात पात पात ह्वै नसत हैं। सोहत गुलेला से बलूला सुरसरि जू के, लोल हैं कलोल ते गिलोल से लसत हैं।। ६४।। जाकी नीर-धार, निरधार निरधार हु कौं, परम ग्रधार ग्रादि-ग्रंत ग्रौर ग्रबहुँ<sup>३</sup>।

१ लहुरो (क); २ ताके (क) (ग) । ३ ग्रवहू (ख) ।

जाही लोक तीरथ के थोक पहुँचाबत

···· न न्हाइ न्हाइ ज़िन में ।

सेनापित जान्यो मन में ॥
तीरथ सकल एतो वासी भुवतल ही के
धरि जे सकत क्यों हू पगन पगन में ।
यह तौ त्रिपथगा है जानै त्रिभुवन पथ
यातैं सुर पुर पहुँचावित है पल मैं ॥
—संपादक

<sup>●</sup>इस कवित्त के पहले 'क' तथा 'ग' प्रति में एक कवित्त दिया है जो कि खंडित है। 'ख' तथा 'ञ' प्रति में वह नहीं है। 'क' में वह इस रूप में है—

सुख कौं निधान, सेनापित सन्निधान जो है, मुकति निदान भगवान मानी भव है।। ऐसी गंगा रानी बेद बानी मैं बलानी, जग जानी सनमानी, दीप सात खंड नव हूँ। कामधेनु हीन, सुरतरु वारि दीन, जाकौं देखैं बारि दीन दारिदी न होत कबहुँ ॥६५॥ रहौ पर लोक ही के सोक मैं मगन ग्राप, र्सींची कहौं हिन्दू कि मुसलमान राउरे। मेरी सिख लीजै, जामैं कछ्व न छीजै, मन मानै तब कीजै तोसौं कहत उपाउ रे॥ चारि बर दैनी, हरिपुर की नसैनी गंगा, सेनापित याकौं सेइ सोकहिं मिटाउ रे। न्हाइ कै बिसुन-पदी, जाह तू बिसुन-पद, जाहनवी न्हाइ जाह नबी पास बाउरे।।६६॥ कहा जगत ग्राधार? कहा ग्राधार प्रान कर?। कहा बसत बिधु मध्य ? दीन बीनत कह घर घर ?।।

कहा जगत श्राधार ? कहा ग्राधार प्रान कर ?।

कहा बसत बिघु मध्य ? दीन बीनत कह घर घर ?।।

कहा करत तिय रूसि ? कहा जाचत जाचक जन ?।

कहा बसत मृगराज ? कहा कागर कौं कारन ?।।

धीर बीर हरपत कहा ? सेनापित ग्रानंद घन !।

चारि बेद गावत कहा ? 'ग्रंत एक मावव सरन'।।६७।।

को मंडन संसार ? गीत मण्डन पुनि को है ?।

कहा मृगपित कौं भच्छ ! कहा तरुनी मुख सोहै ?।।

को तीजौ ग्रवतार ? कवन जननी-मन-रंजन ?।

को तीजौ ग्रवतार ? कवन जननी-मन-रंजन ?।।

राज ग्रंग निज संग पुनि कहा निंद राखत सकल ?।

सेनापुति राखत कहा ? 'सीतापित कौं बाहु बल'।।६॥।

को पर नारी पीउ ? करन-हंता पुनि को है ?।

को बिहंग पुनि पढ़इ ? कौन गृह पंकज कौं है ?।।

१ कछूव (क) (ग) । २ याद (ख) । ₹ कागद (ग) । १२

को तरु प्रान निधान ? कवन बासी भुजंग मुख ?। को हरषत घन देखि ? कवन बाढ़त तुसार दुख ?॥ भ्रादान दान रच्छन करन को कृपान धारै समर?। सेनापति उर धरत कह ? 'जानकीस जग मोद कर' ।। ६६ ॥ भ्रसरन सरन, सकल खल करपन, दशरथ तनय, सघन ग्रव धरषन। जलर्ज नयन, चर ग्रचर ग्रयन, जल सदन सयन, अरचन जन हरषन।। ग्रचल धरन, गज दरद दलन, जग रछन करन, सस-धर गन नरक हरन, 'जय' कहत तरत नर, श्ररचत चरन गगन-चर ग्रनगन ॥ ७० ॥ जी मैं दरद न छक्यौ सकल मदन तरु (?) केतिक सदन काज काटै तैं हरे हरे। पाइ नर तन भयौ राम सौं रत न बर, कंचन रतन पेट काज के हरे हरे।। जबहुँ तू<sup>र</sup> चेत मन! सीस<sup>६</sup> भयौं सेत, सेना-पति सिख देत, जप हेतु सौं हरे हरे। श्रौर न जुगति जासौं होति श्राजु गति, देति भुगति-मुकति हरि-भगति हरे हरे।। ७१।। संतन के तीर, सेनापति बरती रहि कै° तीरथ के तीर बिस बासर बराइहीं । माया के बिलास, तातैं ह्वै करि उदास, हरि दासन की गनती मैं आप हू गनाइहौं।। राखों ग्रीर साथ न, चलोंगी मन र साथन कै, बिना जोग-साधन परम-पद पाइहौं।

१ तनु (क) (ख) (ग)। २ मोह (ञा)। ३ जामैं (क) (ख) (ग)। (४) ते (क) (ख) (ग)। ५ तौ (ञा)। ६ मूढ़ सीस (ञा)। ७ वर तीर हिये (ञा)। ६ बसाइ हों (ञा)। ६ मत (ख) (ग)।

बिषं की कतार, ताकी करि हटतार, कोऊ' लै के करतार करतार गुन गाइहीं।।७२॥ लोली लल्ला लल्लली ले लीर लीला लाल। लालौ लीलौ लोल लै<sup>४</sup> लै लै लीला लाल ॥७३॥ रेरेरामा मैं रमै. दोम रोम मैं रारि। रमौ रमा मैं राम मैं, मार मार रे मारि । 1981। लीला लोने-नलिन लों, ललना नैनन लीन। लोल लोल लाली निलै, ° नौल लाल लौ लीन ॥७५॥ मौन नेम, नामौ नमै ", मूनि मन " मानै " मैंन। मन-माने नामी, मनौं मीन मानिनी नैंन ॥७६॥ रेरे सूरौ! सुरसरी सौरौध, संसौ सास। रोम रूसि द संसार सौं सौंरे सो रस-रास । 1991 दानी दिन दिन दादनी दाना दाना दीन। दानौ-दंदन दादि दै दाना दाना दीन ॥७८॥ हरि हरि हारी, हारिहै १९ हेरे रूरी हेरि। हीरे हीरे हार" है, रे हरि हीरे हेरि ॥७६॥ तो रित राती • राति तैं ", रेति तारे तीर। तन्त्री तैं रहे रहे. त्री तेरी तर है तीर ॥५०॥ त्र्रब सपरे सूरसरि करै सिव केसव विधि धाम<sup>ः</sup> । श्रबस परे सुरसरि करै सिव के सब विधि बाम<sup>रद</sup>।। ८१।। मारगु मानी को पकरि, छाँड्घौ ती छन तीर। मार गुमानी कोप करि, छाँड्यौ तीछन तीर ।। ५२॥

१ कौहू (क) (ग), कहू (ख)। २ लल्लला (क)। ३ लै (ञा)। ४ लाला (ग)। ५ लौ (क) (ग)। ६ रमै (क) (ख)। ७ रै (क) (ग)। द मारि मरूरे मारि (ञा)। ६ लिखन (क)। १० लालीनि लै (क) (ख)। ११ मनैं (क) (ग)। १२ मानि (क)। १३ मानैं (क) (ग), मानौ (ञा)। १४ मुन (ञा)। १५ सोरौ (ञा)। १६ होरिहै (ञा)। २० होरे होरे (ञा)। २१ हारू (क) (ग)। २२ ते (ञा)। २३ तू (ञा) २४ तमु (क)। २६ वाम (क)। २६ घामू (ञा), सुभ जन कों करि कै टरै जब संतन की नारि (क)। २७ हिर मैं तिज संसार मैं मिलै अभय पद जाइ (क)

सुख से ना पित पाइहै, भगितन मन मैं जानि ।
सुख सेनापित पाइहै, भगित नमन मैं जानि ॥५३॥
मधु खंडन पिर नाम है, सिय रानी कौं पीय ।
मधु-खंडन पिरनाम है सिय रानी कौं पीय ॥५४॥
नरक-हरन तैं राखियै, नर कहरन तें दास ।
कष्नाकर मों सीस पर करुना करत उदास ॥५५॥
संबत सत्रह सै छ मैं, सेइ सियापित पाइ 
सेनापित किवता सजी, सज्जन सजौ सहाइ● ॥६६॥

( इति रामरसायन वर्णनम् )

× × निंदा की सुहानि है,।।

× × × ×

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

१ ते (क)।

अंतिम दोहे के पहले 'क' प्रति में यह खंडित कवित्त दिया है :—
पूरी पंडिताई कविताई परबीनताई

 $<sup>\</sup>times$   $\times$  साधुताई की जौ ग्रब खानि है  $lue{}$  श्रित गुन वंत सील वंत सब संतनु कौ

### परि शिष्ट

सूचना: -- निम्नलिखित १७ छन्द 'ञा' प्रति में हैं जो सं . १६४१ की लिखी हुई है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्राचीन प्रति में ये नहीं पाये जाते हैं इसी से इन्हें मूल-ग्रंथ में नहीं दिया गया है। रचना-शैली की दृष्टि से ये सेनापित करेत जान पड़ते हैं। ग्रधिकांश छन्दों में 'सेनापित' भी लिखा हमा मिलता है।

—संपादक

चन्द से न तारे है न भारे कनकाचल से प्रान से न प्यारे न उजारे ग्रौर वाम से। संकर से सिद्ध न समृद्ध न पूरन्दर से धाता से न वृद्ध है न वेद ग्रौर साम से॥ इन्दिरा सी दार न उदार पारिजात से न नात से न वली श्रभिराम है न काम से। गंगा सी नदी न है नदीस से न सरवर सेना से न दीन है न दीनबन्ध्र राम से ।।१॥ तोसो एक तुही भ्रौर दूसरो न राजा राम तेरे ई रचे है लोक सुर नर नागरे। सोई वीतराग तिन कीने जर जाग सेना-पति ताकी भाग जाको तोसों ग्रनुराग रे॥ श्रांप तन देखिये न देखौ करतूति मेरी श्रधम उधारिबे की तेरे सिर पाग रे। मोसो श्रुपराधी है न तोसो है सहनहार मोसे अवगुनी है न तोसे गुन आगरे ॥२॥ जैसे जल मीन अति दीन हौ अधीन तेरे राम परबीन क्यों रुखाई लीजियत है। तुही जित तित कही जाहि ये मनत वैकि तक हे ते न नेक इत उठि दीजियत है॥

45

के श्राधार जग रछा के करनहार जो न तुं ऐसे केसे धरती जियतु है। कहै सत्यसंध सेनापित दीन बन्धु देव दयासिधु दया क्यों न कीजियतु है॥३॥ दानि तू निदान ज्ञान प्रान के निधान ज्ञानत प्रादि अन्त ग्रीर अबहू। सेनापित सेवक ते साहेब जगतपित एके दीप सात हू अखंड खंड नव हू॥ और सब साथिन को साथ है सराइ कैसो तेरी पूरो साथ न वियोग छिन लव हू।

\* \*

\* 11811

राम सत्यसंघ दयासिन्ध् दीनबन्ध् यह रीति है तिहारी तीनि लोक माँभ गाई है। चारि वरदानि महा जान पत होत तुही सेनापति संतन के साकरे सहाई है॥ सेवक जजाल जाल मैं बँध्यो कृपाल, लाल पालिबे के ठौर में कहा कठोरताई है।। दै कै निरभय बाह राखौ निज छत्त छाह जानकी के नाह हिय माह दुचिताई है।।।।।। साथी भय हाथी के बचायो प्रहलाद धाइ द्रोपदी के लाज काज वेदन मे भाखे हौ। सब समरथ करतार सबही के याते सब घर व्यापी सेनापति ग्रभिलाखे हौ।। दीनबन्धु दीन के न वचन करत कानः . मौन ह्वं रहे हो कछू भांति मन माखे हो। याते राजा राम जगदीस जिय जानी जम्ल मेरे कर करम कुपाल कीलि राखे हौ ॥६॥ महामोह कंदनि मै जिकत् जकंदनि मै दिन दुखदंदिन मैं जात है बिहाइ कै।

सूख को न लेस है कलेस सब भाँतिन को सेनापति याही ते कहत श्रकुलाइ कै।। श्रावै मन ऐसी घरवार परिवार तजौ डारौ लोक लाज के समाज बिसराइ कै।। हरिजन पंजनि मे वृन्दावन कंजनि में रही बैठि कहँ तरवर तर जाइ कै ॥ ७॥ सब गौपी श्रर कुबरी सेनापति सब भोग। म्रालिंगति गिरधरै परी एक रति योग॥ ५॥ राधे मिलि हरितूम भये से सेबापति सम रीति। वरसाने मुख सो रहौ नीलांवर सों प्रीति॥६॥ चल चित बाजी हारिहै जतन करै जो लाखु। सेनापति तब जीतिहै मन मृह रामैं राखु ॥ १०॥ जोति सेत ते पाइये संतति नीकी होइ। सेनापति जो तप करै संपत पावै सोइ॥११॥ सेनापति जो कामिनी श्रंधी कछ लखै न । कविन बखाने कमल से ताही तिय के नैन ॥ १२ ॥ सेनापति बरन्यो <mark>तुरं</mark>ग उरग दमके पाइ । तीनि पाइ की भाँति ज्यों चलत चारिह पाइ॥ १३॥ पाइ एक सौ साठि हैं तिन में एक चलैन। ताके सम बाजी चलै सेनापित हारै न ॥ १४ ॥ ग्रादि ग्रन्त जाके है ग्रादि। म्रन्त न जाके सोचौ वादि॥१५॥ देह बिना हौ हू वरु जात। निसि दिन सोच कहाँ सो बात॥ १६॥ जित पाटी सिर वोर है कीनी खरी ग्रनप। सेनापम्त बारह खरी तिय पलका सम रूप ॥ १७ ॥

## टिप्पणी

# पहली तरंग

१ निरंतर = भ्रविच्छिन्न, स्थायी । बहिरंतर = बाहर-भीतर । भ्रनवरत= निरंतर, हमेशा । घन = समूह । संतत = सर्वदा ।

२ पिच = बहुत ग्रधिक परिश्रम करके । खचित = चित्रित । चिंतामिन = "एक कल्पित रत्न जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उससे जो ग्रभिलाषा की जाय, वह पूर्ण कर देता है"। ठकुरानी = मालिकन । श्रघखंडन = पापों को काटने वाली ।

३ परिहरि रस रोसौ है = राग द्वेष परित्याग कर, वीतराग होकर । ताही किवताई कों......नग्रोसौ है = जिस किवत्व-शक्ति को किवयों ने किठन तपश्चर्या द्वारा प्राप्त किया है, उसी किवत्व-शक्ति की कीर्ति को मैं प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ यद्यपि मुक्ते नया नया वर्ण-ज्ञान हुआ है । तात्पर्य यह है कि मुक्ते अभी वर्ण-ज्ञान भी ठीक-ठीक नहीं हुआ है किंतु मेरा हौसला यह है कि मैं बड़े किवयों की कीर्ति को प्राप्त करूँ, मुक्ते भी उनका सा यश मिले । पायौ बोध-सार......इ० = अहल्या को सरस्वती के ज्ञान का मूल भाग इतनी सुग-मता से मिल गया जैसे कोई व्यक्ति अपनी रक्खी हुई वस्तु उठा लाता है । खरो सौ = निश्चित सा ।

४ अर्थं:—( तुम ) राजाओं ( के ) भूषण ( हो ), दूसरे ( के ) दोषों (को) छिपाते हो (और) शरीर पाकर (तुमने) किसी क्षण भी कटु वचन नहीं कहा । महाज्ञानियों के (तुम) राजा (हो), समस्त कलाओं से परिपूर्णं हो, सेनापित (कहते हैं कि तुम) गुगों के भंडार हो (और) दूसरों-को भी गुगा देने वाले हो (अर्थात् दूसरों को गुगी बनाते हो)। तुम्हीं ने कुछ बताया है (इससे) (मैंने) कुछ कविता बनाई है; उसमें (अर्थात् हमारी कन्तिता में ) योग्यतुः

१ यह तथा 'टिप्पगी' के भ्रन्य- मर्थ-सम्बन्धी उद्धरण 'हिंदी शब्दसागर' के हैं—संपादक।

संदिग्ध रूप में ही होगी (मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मेरी कविता उत्कृष्ट होगी)। (श्रतएव) हे कवियों के नेता, बुद्धि के श्रग्रगण्य (सर्वश्रेष्ठ) गोसाईं! (मैं) शिर भुका कर कहता हूँ (कि श्राप हमारी कविता की त्रुटियों को ) सुधार लीजिए।

५ गंगाधर = शिव।

्व शब्दार्थ कोई है ग्रभंग ......... प्रवाह की: कोई मद ( ग्रर्थ की दृष्टि से ) स्वतः पूर्ण है (तथा) किसी के खंड करने पड़ते हैं, (पर पंक्ति के ) संपूर्ण पदों पर विचार-पूर्वक देखने से ( किवता में ) ग्रमृत का सा ( मधुर ) प्रवाह है ।

विशेष:—'अगंग' तथा 'सभंग' से किव का संकेत श्लेषालंकार के भेदों की स्रोर है। जहाँ पूरे शब्द का सर्थ और होता है, किंतु उसके भंग करने पर दूसरा होता है, वहाँ सभंग पद श्लेष होता है। जहाँ समूचे शब्द से ही दो अर्थ जैनिकल आते हैं वहाँ अभंग-पद श्लेष होता है।

७ शब्दार्थ: - कीने श्ररबीन परबीन कोई सुनि है = 'ग्ररबीन' शब्द का धर्थं स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार 'कीने अरबी न. . . . . . इ०' पाठ रहा होगा ग्रौर इस पंक्ति का ग्रर्थ यों किया जा सकता है — यद्यपि मेरी कविता गुरा-रहित तथा दोष-युक्त है फिर भी यदि मैं उसे अरबी न कर दूँगा अर्थात् उसे जटिल न बना दूँगा तो कोई प्रवीगा व्यक्ति उसे भ्रवश्य सुनेगा। कुछ लोगों के अनुसार किव ने 'परबीन' के जोड़ पर 'अरबीन' यों ही लिख दिया है; इसका कोई विशेष ग्रर्थ नहीं है। बोलचाल में ऐसे निरर्थंक शब्द पाये जाते हैं (जैसे - रोटी-ग्रोटी)। उक्त दोनों मतों में प्रथम ग्रधिक युक्तियुक्त जँचता है। रस रूप यामें धुनि है = इस कविता में रस ध्विन है। रामै ग्ररचत ..........चुनि-चुनि है=ऐसा कोई महात्मा नहीं है जो भूषण्-रहित ध्रौर सदोष कविता बना कर ख्याति पा सके। इसी से सेनापित दोनों काम करते हैं—राम की पूजा करते हैं श्रीर ग्रपने काव्य में उनकी चर्चा करते हैं (राम-कथा-संबंधी काव्य बनाते हैं ) तथा पदों को चुन-चुन कर कविता बनाते हैं। श्रपनी ख्याति के लिए भ्रपने काव्य को सावधानी से बनाने के साथ-साथ राम की पूजा ग्रौर चर्चा भी करते हैं क्यों कि कोई कार्य, चाहे जितनी सावधानी के साथ किया जाय, बिना भगवत्कृपा के उसमें सफलता नहीं मिल सकती।

द शब्दार्थः—दोष = १ दोष को, २ रात्रि को । पिंगल=१ छंद ।

शास्त्र २ पीत वर्गा । बुध किव = १ बुद्धिमान् किव, २ बुध तथा शुक्र नक्षत्र । उपकंठ=१ कंठ में, २ समीप । कनरस = कर्गारस, गाना-बजाना ग्रथवा अन्य किसी बात के सुनने का भ्रानन्द । बिशद = १ सुन्दर, २ स्पष्ट, साफ़ । सविता = सूर्य ।

श्रर्थः—मानों उस (कविता) की छवि उदय होते हुए सूर्य की छवि 🔑 है; सेनापित कवि की कविता (इस प्रकार) शोभित हो रही है।

कविता-पक्ष में—दोष को नहीं रखती, छंदःशास्त्र के लक्षराों को पुष्ट करती है (छंदोभंग दोष उसमें नहीं है); जो (किवता) बुद्धिमान् कृवियों के कंठ (में) ही रहती है (विद्वान् किव जिसे मुखस्थ कर लेते हैं)। पद देखने (पढ़ने) पर मन को हर्ष उत्पन्न करती है (चित प्रसन्न करती है), कर्णरस (से) जो (किवता) छंद (को) भूषित करती है उसे कौन छोड़े ? (ग्रर्थात् सुन्दर कर्णरस से विभूषित छंद सभी को प्रिय हैं)। ग्रक्षर सुन्दर हैं (किवता) ईख ('उखैं') के रस ('ग्राप') के समान (रस) (उत्पन्न) करती है (ईख के समान् मधुर रस उत्पन्न करती है) जिससे संसार का ग्रज्ञान दूर हो जाता है (काव्य का ग्राम्ययन करने से लोग बुद्धमान् हो जाते हैं)।

सूर्य-पक्ष में:—( उदय होते हुए सूर्यं की छिवि ) राित को नहीं रखती (राित को विनष्ट कर देती है), पीत वर्णं के लक्ष्मण को पुष्ट करती है (पीत वर्णं की रोशनी होती है); जो बुध तथा शुक्र के समीप भी रहती है (लगभग उपाकाल के समय ही बुध तथा शुक्र नक्षत्रों का उदय होता है )। देखने पर कमलों को ( 'पदमन कौ') हर्ष उत्पन्न करती है (सूर्योदय के समय कमल विकसित होते हैं ), ( उदय होते हुए सूर्यं की छिवि के ) जिस रस को कोक नहीं तजता (उसी से) (सूर्यं का ) मंडल (छंद ) शोभित होता है (जिस छिवि को कोक बहुत प्यार करता है उसी से सूर्यं मंडल शोभायमान है)। श्राकाश स्वच्छ है, ऊषा को श्रपने समान कर लेती है (उषा थोड़े समय बाद सूर्योदय के रूप में परिवर्तित हो जाती है); जिस से संसार का श्रंधकार ('जड़ता') भी दूर हो जाता है।

म्रलंकार:--इलेष से पुष्ट उत्प्रेक्षा।

विशेष:— 'जातैं जगत की जड़ताऊ बिनसित है' के स्थान पर 'जगत की जातैं जड़ताऊ बिनसत है' पाठ होने से इस पंक्ति का प्रवाह अधिक अच्छा हो जाता, किन्तु पोथियों में पहला पाठ होने के कारण वही रखा गया है। ६ शब्दार्थं: — तुक = १ ग्रंत्यानुप्रास २ घुंडी जो तीर के ग्रग्न भाग पर लगी होती है। ज्यारी = साहस । पक्ष = १ काव्य में विश्वित वस्तु २ तीर में लगा हुग्रा पर । गुन = १ काव्य के गुर्ण (माधुर्य, ग्रोज, प्रसाद ) २ डोरी या धनुष की प्रत्यंचा।

द्यर्थ: — सेनापित के किवत द्यत्यंत शोभा पाते हैं, भेरी समभ (से) । (ये मानों) (किसी) पक्के धनुद्धारी के वागा हैं।

कवित्त-पक्ष में :— ऋंत्यानुप्रास सहित शुभ फल को धारए। करते हैं; सीधे दूर तक जाते हैं ( मर्म की बात कहते हैं अर्थात् दूर की कौड़ी लाते हैं), जो धीर ( व्यक्तियों ) के हृदय के साहस हैं (जिन्हें कंठस्थ करने से विद्वानों को बड़ा धैर्य रहता है)। ( कवित्तों में ) विभिन्न पक्ष लगते हैं ( हिलष्ट किवतों के दोनों पक्षों का अर्थ निकलता चला जाता है), गुएगों सहित शोभित हैं, कानों से मिलते ही वास्तविक कीर्ति प्रकाशित करने वाले हैं ( अर्थात् सुनते ही उनका वास्तविक महत्व स्पष्ट हो जाता है)। जिसके हृदय में भली प्रकार चुभ जाते हैं ( जो उनके अर्थ को समभ जाता है) वही (हर्ष से) सिर धुनता है; ( वे ) शीध्र ही असर करते हैं ( उनमें प्रसाद गुएग विशेष रूप से है ), स्त्री-पुरुष के ( सभी के ) मन को मोहित करते हैं।

वागा-पक्ष में :— तुकों के सहित उत्तम गाँसी ('फल') को घारण करते हैं; जो सीघे दूर तक जाते हैं (ग्रीर) धीर व्यक्ति के हृदय के साहस हैं (घीर व्यक्ति ऐसे ही बागों के रहने से हृदय की दृढ़ता रख पाते हैं)। (जिनमें) नाना प्रकार के पक्ष लगते हैं (ग्रीर चलाने के समय) प्रत्यंचा (के) साथ शोभित होते हैं; (जिनका) ग्रादि भाग कानों के मूल (से) मिलते ही (ग्रर्थात् कानों तक खींचकर चलाए जाने पर) कीर्ति (को) उज्वल करने वाला है (वागा विपक्षी को नष्ट कर ग्रपनी उज्ज्वल कीर्ति प्रकाशित करते हैं)। जिसके हृदय में भली प्रकार चुभ जाते हैं, वही (पीड़ा से) सिर पीटने लगता है; तुरन्त ही चुभ जाते हैं, स्त्री-पुरुष के (ग्रर्थात् जिस किसी के) लगते हैं मन (को) मोहित कर देते हैं (बेहोश कर देते हैं)।

भ्रलंकार :- इलेष से पुष्ट उत्प्रेक्षा ।

१० शब्दार्थ: — बानी — १ चमक २ सरस्वती । सुबरन — १ सुवर्णं २ ग्रच्छा वर्णः । ग्ररथ — १ धन, संपित्त २ शब्द का ग्रिभिप्राय । ग्रलंकार — १ ग्राभूषरण २ काव्यालंकार । चरन — १ कौड़ी २ छंद का चतुर्थं श । थाती —

वरोहर।

भवतरणः -- किव, कदाचित्, किसी राजा से भ्रपने काव्य को सुर-क्षित रखने की प्रार्थना कर रहा है।

ग्नर्थं:—मैं (ते) घन की धरोहर के समान राज्य को किवत्तों की (घरोहर) सौंपी हैं।

थाती-पश्च में :—जहाँ कान्ति युक्त सुवर्शा की मोहरें हैं, (जो) बहुत प्रकार की संपत्ति के समुदाय को रखती हैं। इस (थाती में) बहुत आभूषरा हैं, (इनकी) संख्या कर लीजिए (अर्थात् इन्हें गिन लीजिए), ऐसी सुन्दर सामग्री को ऊपर (अर्थात् बाहर) मत रखिए (इसे किसी तहखाने आदि सुरक्षित स्थान में रखिए)। हे महाजन! (आज कल) चार कौड़ियों की (भी) चोरी हो जाती हैं; सेनापित (कहते हैं) इसी से (धरोहर रखने वाला) ब्याज (सूद) को छोड़ कर कहता है (कि) (आप इसकी) रक्षा कर लीजिए, जिसमें इसे कोई न चुराए (अर्थात् में सूद नहीं चाहता, केवल अपनी थाती को सुरक्षित रखना चाहता हैं)।

कवित्त-पक्ष में :— जहाँ सरस्वती के साथ, सुन्दर वर्ण मुख में रहते हैं; ( अर्थात् किवता में सुन्दर वर्ण हैं और सरस्वती का वास है ) ( किवता ) अर्वेक प्रकार के अर्थ-समुदाय को धारण करती है। इस (काव्य) में अनेक प्रकार के अर्थ-समुदाय को धारण करती है। इस (काव्य) में अनेक प्रकार के अर्वंकार हैं; (उनकी) संख्या कर लीजिए (गिन लीजिए); ऐसे रसयुक्त साज को (सर्वंदा) मित के ऊपर रिखए (अर्थात् इसे कभी न भूलिए)। हे श्रेष्ठ व्यक्ति! ( आज-कल ) चार चरणों (तक) की चोरी हो जाती है ( लोग दूसरे का पूरा किवत्त चुरा लेते हैं); इसी से सेनापित विलंब ( 'ब्याज') छोड़ कर कहते हैं (कि आप) (इसे) बचा लीजिए जिसमें (इसे) कोई चुरा न पाये।

म्रलंकार: - उपमा, श्लेष।

११ शब्दार्थं:—सीतै = १ शीतलता को २ सीता को । उज्यारी = १ चाँदनी २ स्वच्छता । सुधाई = १ ग्रमृत सी २ सरलता । खर = १ तीक्ष्ण २ एक राक्षस जो रावरण का भाई था । तेज = १ ताप २ प्रताप । कला = १ चंद्रमा का सोलहवाँ भाग २ कौतुक, लीला । करन = १ किरेग २ हाथ । तारे = १ नक्षत्र २ उद्धार किए ।

ग्नर्थं:—सेनापित (ने) राजा रामचंद्र तथा पूर्शिमा के उदय हुए चंद्र, दोनों की एकता वर्शित की है।

चंद्र-पक्ष में :--जिनको कीर्ति (रूपी) चौदनी देश-देश ( में ) ( तथा )

विश्व (भर में) व्याप्त हैं, (जो) शीतलता को साथ लिए हुए (है) (म्रथीत् जो शीतल हैं), जिसमें केवल अमृत ही है (अन्य कोई वस्तु है ही नहीं)। देवता, मनुष्य (तथा) मुनि जिसके दर्शन को तरसते हैं; (जो) तीक्ष्ण ताप नहीं रखता, जिसमें कला का सौंदर्थ है। जो (ग्रपनी) किरणों के बल से रात्रि के कलंक (अन्धकार) को पराजित कर लेता है, (जिसके) नक्षत्र सेवक हैं, जिनकी गणना नहीं (हो) पाई है।

राम-पक्ष में :— जिनकी कीर्ति (की) उज्ज्वलता देश-देश (में) (तथा) विश्व (भर में) व्याप्त हैं, (जो) सीता को साथ लिए हुए (हैं), जिनमें केवल सरलता हैं (ग्रर्थात् जो नितांत सरल हैं)। देवता, मनुष्य (तथा) मुनि जिनके दर्शन को तरसते हैं; जो खर के तेज को नहीं रखते (ग्रर्थात् उसके प्रताप को नष्ट कर देते हैं); (जिनमें) लीला का सौंदर्य है (ग्रर्थात् जो ग्रनेक ग्रपूर्व लीलाएँ करते हैं)। (जो) निडर ('निसाक'—निःशंक) (होकर) बाहुबल से लंका को जीत लेते हैं; (जिन्होंने) (ग्रनेक) सेवकों को तार दिया है, जिनकी ग्रग्ना नहीं हो सकी है।

ग्रलंकार: - इलेष।

विशेष:— 'कला'—चंद्रमा में सोलह कलाएँ मानी जाती हैं— श्रमृत मानदा, पूषा, तुष्टि, रित, धृति, श्रश्ती, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, श्रंगदा, पूर्णा श्रौर पूर्णामृता। ''पुराणों में लिखा है कि चंद्रमा में ग्रमृत रहता है जिसे देवता लोग पीते हैं। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में कला-कला करके बढ़ता है श्रौर पूर्णिमा के दिन उसकी सोलहवीं कला पूर्ण हो जाती है। कृष्ण-पक्ष में उसके संचित श्रमृत को कला-कला करके देवतागण इस भांति पी जाते हैं—''।

१२ शब्दार्थः —सारंग=१ चातक २ वंशी। घन रस=१ प्रचुर जल २ प्रचुर आनंद। मोर=१ मयूर, २ मेरा। जीवन श्रधार=१ जल का आश्रय २ प्राशाधार। गरज करनहार=१ गरजने वाला २ ध्रावश्यकता की पूर्ति करने वाला। संपै=१ विद्युत २ संपति, ऐश्वर्य।

 $\mathbf{x}$ र्थं:—(हे) सखी! काले मेघ (क्या) श्राए हैं मानों कृष्ण र्श्वाए) हैं।

मेघ-पक्ष में :— (मेघ) प्रचुर जल बरसाते हैं (जिससे) चातक (अपनी) बोली सुनाता है (स्वाति-विंदु के लिए रिट रहा है), मयूर (के) मन (को)

प्रसन्न करता है तथा अत्यंत सुन्दर है। जल (का) आश्रय (है), वृहत् गर्जन करने वाला (है), गरमी हरने वाला (है), मन (को) कामोदीप्त करता है। सेनापित (कहते हैं कि) जिसकी सुन्दर (और) शीतल छाया (में) संसार तन (तथा) मन में बहुत विश्राम पाता है। वृष्टि करने वाले ('बरसाऊ') (मेघ) तेरे सामने विद्युत (को) साथ लिए (आए हैं)।

कृष्ण-पक्ष में :—(कृष्ण) वंशी-घ्विन सुनाते हैं। प्रचुर म्रानंद (की) वृष्टि करते हैं, मेरे मन (को) प्रसन्न करते हैं (ग्रीर) श्रृत्यंत सुन्दर हैं। प्राणा-धार बड़ी ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति करने वाले हैं, (हृदयं के) संताप (को) हरने वाले हैं (ग्रीर) मन-कामना (को) देते हैं (पूर्ण करते हैं)। सेनापित (कहते हैं कि) जिनकी सुन्दर (ग्रीर) शीतल छाया (में) संसार (के लोग) तन (तथा) मन (में) विश्राम पाते हैं। ऐश्वर्य (को) साथ लिए हुए (विभूति से युक्त), (तथा) (उस ऐश्वर्यं की) वर्षा करने वाले (कृष्णा) तेरे सामने (ग्राए हैं)।

श्रलंकार:--उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष।

विशेष:—'कवित्त-रत्नाकर' की समस्त पोथियों में इस कवित्त की प्रथम पंक्ति एक सी ही मिलती है। किंतु इस पाठ के रहने से गति भंग दोष आ जाता है। पंक्ति के आरम्भ में ही दो विषम पदों ('सारङ्ग' तथा 'सुनावै') के बीच में सम पद रक्खा हुआ है जिसके कारण लय बिगड़ गई है (''दोय विषमन बीच सम पद राखिए ना, राखे लय भङ्ग होत श्रूति ही बिगरि कै'')। यदि उक्त पंक्ति का पाठ यों होता तो दोष का परिहार हो जाता—

"सारङ्ग सुनाव धुनि, रस बरसाव धन, मन हरषाव मोर ग्रति ग्रभिराम है"।

१३ शब्दार्थं:—लाह = १ लाख २ कांति। नग = १ पेड, २ रत्न, मिंगा। सिंगार हार = १ हरसिंगार नामक वृक्ष २ प्रृंगार की माला। छाया = १ साया २ दीप्ति, कान्ति। सोन जरद=१ सोन जुही, पीली जुही २ पीली नहीं है ('सो न जरद')। जुही की=१ स्वर्णयूथिका की २ हृदय की ('जु ही की')। रौस = १ क्यारियों के बीच का मार्ग २ गिंत, चाल। • रम्भा = केला। निवारी = जुही की जाति का एक फैजने वाला पौधा। सरस=१ रस-युक्त २ भावपूर्ण। बनमाली=१ बादल २ कृष्ण। रस=१ जल २ श्रेम। फूलभरी ₹ पुष्पों से युक्त २ रजोधमी। मृदुलता=१ कोमल लता २ कोमलता। श्रर्थ:—नव यौवना स्त्री काम्ब्देव की वाटिका के समान जान पड़ती है।

वाटिका-पक्ष में :—(बिटका) लाख (के वृक्षों) सहित शोभित होती है, हर्रासंगार वृक्ष (वहाँ पर) शोभित है; सोनजुही (तथा) जूही (के वृक्षों की) छाया ग्रत्यन्त प्रिय है (ग्रर्थात् भली मालूम होती है)। जिसकी रौस मनोहर है, ग्रामों की बिगया (ग्रभी) बाल्यावस्था में है (वृक्ष छोटे-छोटे हैं), (जिसका) रूप-माधुर्य ग्रनुपम है, (तथा जिसमें) रंभा तथा निवारी (के वृक्ष) हैं। (जो) रसीले कुल की है (ग्रर्थात् जिसमें उत्तम श्रेग्गी के पौधे लगाए गए हैं), सेनापित (कहते हैं कि) जिसे बादल प्रचुर जल (से) सीचते हैं, (ग्रीर जिस्के) मैंने पृष्पों से भरा पूरा देखा है। वन की जो समस्त शोभा है, (वह) कोमलता का भांडार है ग्रथवा (वाटिका की) समस्त शोभा दर्शनीय है (ग्रीर वह ग्रर्थात् वाटिका) कोमल लताओं का भांडार है।

स्त्री-पक्ष में :— (नव-यौवना) कान्ति-युक्त शोभित हैं, प्रृंगार (के) हार (में) रत्न शोभा पा रहे हैं; (जिसकी) दीप्ति में जर्दी नहीं है, (चेहरे पर पीला-पन नहीं है), (ग्रौर वह) हृदय की ग्रत्यन्त प्यारी (भली) है। जिसकी चाल मनोहक है, (जो) बाल मनोहर बनी है, (जिसका) रूप-माधुर्य ग्रुप्प है, उस पर रम्भा (नामक ग्रप्सरा) निछावर कर दी गई है (ग्र्यात् उसकी सुन्दरता के कारण रम्भा भी तुच्छ जान पड़ती है)। (जो) भाव-पूर्ण (मुद्रा से) जा रही है, सेनापित (कहते हैं कि) जिसे (स्वयं) कृष्ण प्रचुर प्रेम द्वारा सींचते हैं (जिससे कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं), (ग्रौर जिसे) मैंने रजोधमं युत देखा है। (उसकी) समस्त शोभा युवावस्थां की है (ग्रौर वह) कोमलता का भांडार है।

भ्रलंकार: - इलेष से पुष्ट उत्प्रेक्षा।

श्र शब्दार्थः — सुभ = १ कल्याएकारी २ उत्तम । सुहाग = १ सौभाग्य २ सुहागा । भाग = १ ललाट २ हिस्सा, अंश । रसाल = मनोहर । नाहै = १ पित को २ मालिक को । जर = धन । रती = १ काम-फीड़ा २ रत्ती ,। धागरी = १ चतुर २ निधि । बानी = १ बोली २ आभा या दमक । तोरा = दोटा, कमी । रूपौ = १ सौंदर्य २ चाँदी । नीधन = निधंन । बाट = १ मार्ग २ बाँट ।

श्रर्थ: - यह श्रेष्ठ स्त्री सुवर्ण की मोहर के समान है।

स्त्री-पक्ष में :—जिसका चेहरा मंगल-प्रद है (ग्रौर जिसके) ललाट पर सौभाग्य (का चिन्ह) रक्खा है; जब पित को दिखलाई पड़ती है तो पूर्णतया मनोहर लगती है। घन के बल से चलती है (घन खर्च करने पर ही प्राप्त होती है), रित में चतुर है, अनुपम वाणी है (श्रीर) जहां (धन का) टोटा है वहाँ बात नहीं करती। सेनापित (कहते हैं कि) जिसमें रूप भी है (ग्रीर) (ग्रनेक) गुर्ण भी (हैं), जिसको देख कर निर्धन का हृदय तरसता है। (जो, मार्ग (के) काँटों पर भी पैर रख कर धनी (मनुष्यों) के यहाँ जाती है।

मोहर-पक्ष में : — जिसका उत्तम चेहरा सुहागा का (कुछ) ग्रंश (देकर) सँवारा गया है, जब ग्रपने स्वामी को दिखलाई पड़ती है तो पूर्णंतया मनोहर लगती है। धर्न के बल से चलती है (धनी व्यक्ति ही उसे प्राप्त कर सक्रते हैं), रित्तयों की (जो) निधि (है), जहाँ (धन का) टोटा है (वहाँ) बात नहीं करती (निधंन व्यक्ति उसे नहीं खरीद सकते)। सेनापित (कहते हैं कि) जिसमें सर्वदा कई गुना चाँदी भी है (एक तोले की मोहर से कई तोले चाँदी खरीदी जा सकतो है), जिसे देख कर निधंन का हृदय तरसता है। बाँट तथा काँटे ही में पैर रख कर (तौली जाकर) धनी (मनुष्यों) के यहाँ जाती है।

भ्रलंकार:--उपमा. इलेष।

१५ शब्दार्थः — कौल == १ वादा, कथन २ ग्रच्छी जात की । रंचक = छोटी । लोल == हिलती-डोलती, कंपायमान । नथ == १ नथनी २ तलवार की मूठ पर लगा हुआ छल्ला । अतोल == ग्रनुपम, बेजोड़ ।

श्रथं:—स्त्री पक्ष में—(जो) वादे की सच्ची है (बात की घनी है), जिसका सोंदर्य दिन-दिन बढ़ता है; छोटी सी कंपायमान, सुन्दर नथनी फलकती (चमकती) है। (स्त्री) मित्रता करके रहती है, साथ (में) बिजली के समान (चंचल भाव से) रमएा करती है ('संग रमें दामिनी सी); निदान, जिसके बिछु-इने पर कौन धैर्य धर सकता है? (ग्रथीत् इसके वियोग में कोई धैर्य नहीं धारण कर सकता)। यह नव यौवना स्त्री, सचमुच, कामदेव की तलवार के समान (है), (किंतु) मन (में) एक अनुपम श्राध्चर्य होता है। सेनापति (कहते हैं कि जब कोई इसे ध्रपने) बाहुपाश में रखता है, तो बार-बार जैसे-जैसे (यह) मुड़ जाती है (नटती है अथवा निषेध-सूचक कियाएँ करती है) वैसे-वैसे (यह) श्रमोल कहलाती है (श्राध्चर्य इस बात में है कि यद्यपि यह एहज़ में श्रालिंगन नहीं करने देती—इधर उधर मुड़कर भली प्रकार श्रालिंगन करने में बाधा पहुँ-चाती है—फिर भी रसिक-जन इन चेष्टाओं पर मुग्ध होकरण्डसे बहुत ही उद्यम कहते हैं)।

तलवार-पृक्ष में :--(जो) ग्रन्छी जात की है (ग्रर्थात् बहुत बढ़िया लोहे

की है), जिसकी कांति दिन-दिन बढ़ती जाती है; छोटा सा कंपायमान सुन्दर छल्ला चमकता है। (तलवार) मित्रता करके रहती है (मौके पर काम ग्राती है), संग्राम (में) बिजली के समान (चलती है); निदान, जिसके बिछुड़ने पर कौन धैर्य धारणा कर सकता है ? (ग्रर्थात् इसके न रहने पर वीरों का धैर्य छूट जाता है। (किंतु) मन (में) एक ग्रनुपम ग्राइचर्य होता है; (युद्धस्थल में) सेना-नायक जब (इसे) हाथ (में) धारण करता है, तो (चलाते समय ग्रथवा वार करते समय) बार-बार, जितनी ही (ग्रिधिक) मुड़ती है (लपती है) उतनी ही ग्रमोल कही जातो है (प्रायः लचीली वस्तुग्रों की प्रशंसा नहीं होती, किंतु तल-वार जितनी लपती है उतनी ही ग्रच्छी समभी जाती है, यही ग्राइचर्य की बात है)।

म्रलंकार: -- इलेष से पुष्ट उपमा।

१६ शब्दार्थः —नारि=१ स्त्री २ गरदन । चाहैं=१ चाहती हैं २ देखते हैं । बनी=१ वाटिका २ नव विवाहिता । तरुन=१ युवा (पुरुष) २ क्क्षों । हातौ (सं० हात)=पृथक्, अलग । लता=१ सुन्दरी स्त्री २ कोमल कांड या शाखा । मिहीं=महीन ।

श्रर्थः --- प्यारी महीन मेहँदी (ग्रर्थात् पिसी हुई मेहँदी) की बराबरी को पहुँचती है (ग्रर्थात् पिसी मेहँदी के समान है)।

मेहँदी-पक्ष में :— (सेनापित) कहते हैं कि जिसे बार-बार सब स्त्रियां चाहती हैं, नए वृक्षों के बीच, वाटिका ('बनी') (में) रहती हैं। (मेहँदी) सब्जी का (जो) नाता है, उसे ग्रलग डालती हैं (ग्रर्थात् तोड़ी जाने पर वाटिका की ग्रन्थ हरी-भरी चीजों से ग्रपना सम्बन्ध तोड़ देती हैं) (ग्रौर) हाथ (को) पाकर (उसे) लाल करती हैं; जो स्नेह से (बड़े यत्न से) पनपती ('सरसित') है। शरीर (के) साथ (के) लिए पिस जाती है; श्रनुराग ('रस') के स्वाभाविक रङ्गें में (ग्रर्थात् लाल रंग में) मिलकर रचती है (ग्रौर) शोभित होती है। जिस (मैंहँदी) में कोमल शाखा की सुन्दरता भली बन पड़ी है (ग्रर्थात् जिसकी कोमल शाखाएँ बड़ी सुन्दर हैं)।

स्त्री-पक्ष में :—जिसे गरदन मोड़-मोड़ कर सब देखते हैं, नव विवाहिता वधू द्वयुवक के हृदय (में) बसती है। जी के समस्त सम्बन्धों (को) पृथक् कर देती है (श्रर्थात् श्रन्य समस्त सम्बन्धियों से श्रपना नाता तोड़ देती है), लाल (प्रिय) (को) पाकर हाथ में करती है (श्रपने वश में करती है), (श्रौर) जो स्नेह (युक्त) शोभित होती है। प्रिय (के) (अंग) (के) साथ के लिए विनम्र होकर रहती (है) स्वाभाविक काम-फ्रीड़ा ('रस राग') में लिप्त (होकर) अनुरक्त रहती (है) (और) शोभित होती है। जिसमें सुन्दरी स्त्री (की सी) सुन्दरता खूब बन पड़ी (है) (अर्थात् जो सुन्दरी स्त्रियों के समान है)।

श्रलंकार∘:— इलेष ।

१७ श्रब्दार्थं:—घरी = १ घड़ी २ तह । तन सुख = १ स्वस्थ शरीर २ एक प्रकार का बढ़िया फूलदार कपड़ा ('तनसुख') । मिहीं = १ कोमले, मृदुल २ महीन, पतला । बरदार = १ श्रेष्ठ स्त्री ('बरदार') २ ऐंठन वाली, बटी हुई (बलदार)।

श्रर्थ: — विधाता (ने) कामिनी को कामदेव की पगड़ी के समान बनाया है।

कामिनी-पक्ष में :— उत्तम घड़ी (में) प्राप्त होती है, शरीर सुखी (है) (म्रर्थात् स्वस्थ शरीर की है), सर्व-गुग्ग सम्पन्न है; नवीन, म्रनुपम, (म्रौर) मृदुख्य रूप का सौंदर्य है। म्रच्छी (स्त्रियों से) चुन कर म्राई (है) म्रर्थात् म्रच्छी स्त्रियों में सर्वश्चेष्ठ है) कई युक्तियों से मिली है, प्रिय (स्त्री) ज्यों-ज्यों मन (को) श्रच्छी लगी, त्यों-त्यों सिर चढ़ा दी गई है (बहुत बढ़ा दी गई है)। श्रेष्ठ स्त्री पूर्ण (रूप से) गज-गामिनी (है) (भ्रौर) भ्रत्यन्त मनोहर है; सेनापित (कहते हैं) कि बुद्ध (को) उपमा सूफ गई (म्रर्थात् कामिनी पगड़ी के समान है यह उपमा मुफ्ते सूफ गई है)। (कामिनी) (भ्रपने) प्रेम से (लोगों को) भ्रच्छी प्रकार वश में कर लेती है (ग्रौर) छवि थिरकाए रहती है (सौंदर्य-युक्त रहती है)।

पाग-पक्ष में :— सुन्दर तह मिलती (है) (पगड़ी भली प्रकार घड़ी की हुई है), तनसुख (कपड़े की है), सर्व गुगों से सम्पन्न है; नवीन अनुपम महीन रूप का सौंदर्य है [ (अर्थात् सुन्दर-नए महीन कपड़े की बनी हुई रगड़ी है)। सुन्दर (पगड़ी) चुन कर आई है, कई युक्तियों से हस्तगत हुई है; (प्रिय पगड़ी) जैसे-जैसे मन को अच्छी लगी वैसे-वैसे शिर पर पहनी गई है (जितनी ही अच्छी लगी उतनी ही जी भर कर व्यवहार में लाई गई है) पूरे गजों की (है) (अर्थात् १० गज की है, लम्बाई में किसी प्रकार छोटी नहीं है)। बंटी हुई अत्यन्त सुन्दर है। (ऐसी पगड़ी को) प्रीति से (रुचि से) अच्छी प्रकार (शिर पर) बीधना चाहिए (और) छवि थिरका कर रूखनी चाहिए (पगड़ी को धारण कर अपने मुख को शोभान्वित करना चाहिए)।

मलंकार:-- श्लेष से पूष्ट उपमा।

१८ शब्दार्थः सुघराई = १ प्रवीराता, निपुरााई २ राग विशेष। लित= १ सुन्दर २ राग विशेष। गौरी = १ गौर वर्ग की २ राग विशेष। सूहा= १ लाल रंग २ राग विशेष। गूजरी = पैरों में पहनने का एक आभूषरा।

ग्रर्थ: — गूजरी की थोड़ी (सी) मनोहर भनकार में हम (ने) एक बाला देखी (जो कि) राग-माला के समान शोभायमान है (गूजरै की भनकार करती हुई बाला राग-माला-सी जान पड़ती है)।

बुाला-पक्ष में:—ितपुणता से युक्त (है), रित-क्रीड़ा के उपयुक्त सुन्दर अंग शोभायमान (हैं), (अपने) घर ही में रहती है। गौर वर्ण वाली, सुन्दर (अभिराम) बनाई हुई रस युक्त शोभित है, लाल रंग (के) त्पर्श (सें) (अर्थात् सिंदूर आदि के मस्तक पर धारण करने (से) कल्याण की वृद्धि करती है। सेनापित (कहते हैं कि) जिसके सुन्दर स्वरूप (में) मन उलक्ष जाता है (जिसके द्र्मन से लोग मोहित हो जाते हैं); (जो अपनी) वीगा में मृदु-ध्विन (रूपी) अमृत बरसाती है।

राग माला-पक्ष में :—साथ (में) सुघड़ाई लिए हुए है (तथा) (भगवान्) के ध्यान के योग्य लिलत (के) ग्रंग (में) शोभायमान है (लिलत राग को लिए हुए है जो भगवान् का ध्यान करने में विशेष सहायक सिद्ध होता है); (राग-माला) (ग्रपने) घरों (में) ही रहती है (ग्रपने निश्चित पदों ग्रथवा सुरों से बाहर नहीं जाती)। गौरी नव रसों से पूर्ण है)। श्रेष्ठ रामकली शोभित होती है (जो) सूहे के स्पर्श (से) कल्यागा (सी) शोभित होती है (सूहे के स्वरों के मिश्रग से कल्यागा के समान जान पड़ती है)। सेनापित (कहते हैं कि) जिस (राग-माला) के सुन्दर रूप में मन उलभ जाता है; (जो) वीगा में (बजाएजाने पर)-मृदु-ध्वनि (ख़िती) सुधा (की) वृष्टि करती है।

त्रनंकार:—क्लेष से पुष्ट उपमा।

१६ शब्दार्थः —चीर = वस्त्र । दमा = १ स्थिति २ ध्रवस्था । मैंन = १ मोम २ कामदेव । निधान = १ ग्राधार, २ ग्राश्रय । तम = १ ग्रंधकार २ त्रिगुर्गों (सत्, रज, तम) में से एक । रोसन = १ प्रदीप्त २ प्रसिद्ध । पतंग = १ फर्तिगा २ प्रेमी । तरुन = युवा, जवान । समादान = 'वह ग्राधार जिसमें मोम की बत्ती लगा कर जलाते हैं" ।

श्रर्थं : - हे प्रिये ! तुम तो निदान गृह की शमादान हो ।

शमादान-पक्ष में :— (शमादान ध्रनेक प्रकार से, वस्त्रों द्वारा लपेटी (हुई), सर्वदा शोभा देती है; जिसके बीच का भाग तो मोम का ध्राधार है (जिसके बीच में मोमबत्ती लगाई जाती है)। (जो) ध्रन्यकार को नहीं रखती, सेनापित (कहते हैं कि जो) ध्रत्यंत प्रदीप्त है, जिसके बिना (कुछ) नहीं दिखलाई पड़ता (है), ग्रंधकार के कारण संसार व्याकुल हो जाता है। फींतगे (ग्राकर) (उसू पर) गिरते हैं, (वह) उन युवकों के मन (को) मोहित करती है; (उसकी) ज्योति खराब नहीं ('रद न') होती, (फिंतगों की) प्रीति ग्रंह (तक) (रहती) है। चिकनाहट का पूर्ण भांडार (है), (जिसके) शरीर की उज्ज्वलता प्रकाशमान हो रही है।

स्त्री-पक्ष में :—(जो) सर्वदा ग्रनेक प्रकार के वस्त्रों से लपेटी ( ग्रर्थात् ग्रनेक प्रकार के वस्त्र पहने हुए) शोभा देती है। जिसकी मध्यावस्था कामदेव का ग्राश्रय है। (जो) तम को नहीं रखती (ग्रर्थात् जो कोघी नहीं है), सेनापित (कहते हैं कि जो) ग्रत्यंत प्रसिद्ध है; जिसके बिना (जिसके वियोग में) कुछ नहीं सूभता, संसार व्याकुल हो जाता है। प्रेमी (ग्राकर) पड़ते हैं (उसके वद्य में हो जाते हैं), (वह) उन ग्रुवकों के मन (को) मोहित करती है; (उसके) दाँतों की द्युति होती है (ग्रीर वह) ग्रंत तक सुन्दर प्रीति (करती है)। स्नेह की वह पूरी निधि है (ग्रीर उसके) शरीर की ग्राभा दीपित (प्रकाशित) है।

म्रलंकार: -- स्रभेद हपक, श्लेष ।

२० शब्दार्थः -- पुजवित -- पूर्णं करती है। होस -- कामना, हौसला। उरवसी -- १ हृदय पर पहनने का एक श्राभूषण २ उवंशी नामक श्रन्सरा।

श्रर्थं :—(हे) लाल ! नव यौवना बाला लाई (हूँ) ; (वह) मानों फूल की माला है ।

बाला-पक्ष में :—जिसे सब चाहते हैं, (जो) रित के भ्रम क्में) रहतीं है ('भ्रम रहै') श्रर्थात् उसे देखकर लोगों को रित का भ्रम हो जाता है; जे उसे रित समभने लगते हैं), (जो) भव्य है (श्रीर उवंशों का हौसला पूर्ण करती है (उवंशों के टक्टर की है)। भली प्रकार बनी (हुई), रस-पूर्ण नव-योवना है, सेनापित (कहते हैं कि) प्यारे कृष्ण की प्रेमिका है। सुगन्ध धारण करती है, श्रव संपूर्ण गुर्गों का भांडार (है), किलकाल (मैं) ऐसी सब द्यंगों (से) कौन विकसित हुई है ? (श्रर्थात् किलकाल में ऐसी सर्वाङ्गीरा सुन्दरी कोई नहीं है)। जिस प्रकार (यह) प्रभाहीन नहों, (इसे) कंठ (से) लगाकर हृदय

### (से) लगा लीजिए।

माला-पक्ष में :—समस्त भौरे जिसे प्रीति कर चाहते हैं, जो प्रसिद्ध उर्वशी के हौसले (को) पूर्ण करती है ( उर्वशी से भी बढ़कर है) । भली प्रकार धनाई गई है, रसयुक्त (है), (जो) (ग्रभी) नई बनी है ('नव जो बनी है'); मेनापित (कहते हैं कि जो) प्यारे कृष्ण को प्रिय है । सुगंध (को) धारण करती है, संपूर्ण डोरी (जिस) का निवास स्थान है । ऐसी सर्वाङ्गीण प्रस्कृदित किका कीन प्रीप्त करता है ? ('कौन किलका लहें') । जिस प्रकार (यह) सूख न जाय, (इसे) कंठ (से) लाकर हृदय (पर) धारण कर लीजिए।

मलंकार: - उत्प्रेक्षा, श्लेष।

२१ शब्दार्थः — भारे = १ भारी, बढ़े २ भरे हुए। मित्र = १ नायक २ सूर्य। तपित = गरमी, जलन। तामरस = कमल।

श्रर्थ:—सेनापित (कहते हैं कि) (हे) प्रिये! तू (ने) ही संसार की श्रोभा घारण की है (संसार की समस्त शोभा तुभः में ही देखी जाती है), तू पिंचनी है (ग्रीर) तेरा मुख कमल है।

स्त्री-पक्ष में :—तेरे केश बड़े हैं, नायक (ने) (उन्हें ग्रपने) हाथों से सँवारा है; तुफ ही में श्रत्यंत सुन्दर प्रीति मिलती हैं। गरमी शांत करने को (तथा) हृदय शीतल करने को, तेरे शरीर का स्पर्श केले (के स्पर्श) से (भी) बढ़कर है। ग्राज इस (स्त्री का) नाम प्रत्येक घर (तथा) (समस्त) नगर (में) लिया जाता है (इसकी रूप-चर्चा सर्वत्र हो रही है); जिसके हँसते ही चंद्रमा की छवि ('दरस') मिलन (हो जाती) है।

कमल-पक्ष में :—(कमल) केसर ग्रथवा पराग (से) भरे हैं ('केसर हैं भारे'), सूर्यं (ने) (ग्रपनी) किरगों से तेरे (दलों को) सुधारा है (ग्रयित तुन्दें विकसित किया है) तुम्न ही में ग्रत्यंत मीठा मधु (रस) मिलता है। गरमी शांत करने को (तथा) हृदय शीतल करने को तेरे शरीर का स्पर्श (तेरा स्पर्श) केले (के स्पर्श) से (भी) बढ़कर है; ग्राज प्रत्येक घर (में) (तू) 'पुरइन' (कमल) (के) नाम से प्रसिद्ध है। जिसके प्रस्फुटित होने से ही चंद्रमा की छिव मिलन (हो जाती) है (ग्र्युश्त कमल के खिलते ही चन्द्रमा ग्रस्त हो जाता है)।

भ्रलंकार: -- रूपक, श्लेष।

२२ ग्रर्थ: — मैं (ने) भावती को (त्रियतमा को) इंद्रपुरी के समान कोभित देखा है।

भावती-पक्ष में :— जहाँ सरस ('सुरस') शोभा ('भा') का निवास है (जो) पृथ्वां का सार (है), जिसमें ऐरावत की गित भी पाई जाती है (म्रथित् जो गजगामिनी है)। देखने पर हृदय (में) बस गई ('उर बसी'), इस प्रकार की दूसरी कैसे है ? (म्रथित् दूसरी स्त्रियाँ इस प्रकार की नहीं हैं) छवि में ('द्युति मैं') किसी की (सी) नहीं ('काहू की न') (है), (म्रीर) जो हृदय को हर लेती है। सेनापित (कहते हैं कि) सचमुच जिसकी शोभा कहते नहीं बनती; उसके बिना (म्रथित् प्रियतम के बिना) पल (भर) (भी) चैन्न (से) किसी प्रकार नहीं रहती ('कल पल ता बिना न कैसे हू रहित है')। कृष्ण जिसके जागरण कराने वान होते हैं (कृष्ण के कारण जो रात को जगती है)।

इन्द्रपुरी-पक्ष में :—जहाँ देवता ग्रों (की) सभा, सुंदर इन्द्र ('सु बासव' (श्रीर) सुधा का सार है; जिसमें ऐरावत की चाल भी मिलती है (जहाँ ऐरावत देखने को मिलता है)। देखने में उर्वशी के समान ग्रीर (ग्रर्थात् दूसरी स्त्री) कैसे है ? (तात्पर्य यह कि उर्वशी के टक्कर की दूसरी नहीं है; (मैंने) मेनका की भी छिब ('युति') देखी, जो हृदय को हर लेती है। सेनापित (कहते हैं) कि (जिस इन्द्राग्गी की शोभा कहते नहीं बनती (वह) (वहाँ है), (इन्द्रपुरी) कल्पतरु (से) रहित किसी प्रकार नहीं रहती (ग्रर्थात् कल्पतरु वहाँ सर्वदा पाया जाता है)। जिसके विहारी (ग्रर्थात् जिसमें रहने वाले) जागरग्रा करने वाले होते हैं (जिस इन्द्रपुरी के निवासी देवता हैं जो कभी नहीं सोते)।

म्रालंकार: --- उपमा, रुलेष । विशेष: --- म्रांतिम पंक्ति में गति-भंग दोष है ।

२३ शब्दार्थं: —पासा — १ प्रेम-पाश २ हाथी दाँत श्रथवा हड्डी के बने हुए तीन चौपहल टुकड़े जिन्हें फेंक कर, चौसर खेलने में, गोटों की चाल निश्चित की जाती है। नरद — १ ध्विन, नाद २ चौसर खेलने की गोट। ब्रिसाित == १ श्राधार २ चौपड़ खेलने का कपड़ा जिस पर खाने बने हुए होते हैं। मीठी — प्रिय। चौपर — चौपड़, एक प्रकार का खेल जो चार रंग की चार-चार गोटों द्वारा खेला जाता है।

ग्रर्थं :-- प्रिय स्त्री निश्चित रूप से मानो सजाई हुई चौपड़ है।

स्त्री-पक्ष में :—सेनापित (कहते हैं कि) उसके प्रेम-पाश की सुन्दरति का वर्णन नहीं करते बनता (जिन युक्तियों से वह लोगों को ग्रपने प्रेम में फँसा लेती है उनका वर्णन करना कठिन है), वह (मधुर) घ्वनि करती है ('सो नरद

करि रहैं — ग्रर्थात् मधुर वार्णा से बोजती है), (उसने) सुन्दर दाँत धारण किए हैं (उसके दाँत ग्रत्यंत सुन्दर हैं)। वह शोभा का ग्राधार (है) (शोभा से परिपूर्ण है), ग्रनेक प्रकार के वस्त्रों को धारण करतो है, (उसका) मुख प्रवीण है (मुख से उसकी प्रवीणता भलकती है), गिन-गिन (कर) क़दम रखती है (गज्गामिनी है)। विधाता (ने) संसार (में) (उसे) कामदेव से बचने का उपाय (को उपाउ') बनाया है (उसी की शरण में जाने से कामदेव से दक्षा होती है), जिस (स्त्री) के वश (में) संत (भी) पड़ जाते हैं (जिसे देख संत भी मोहित हो जाते हैं), (तथा) (वे) कहते हैं (कि हम) (इस पर) निछावर हैं (ग्रपने को निछावर कर देते हैं) ग्रथवा जिसके वश (में) पड़ने से संत (जन) कहते हैं (कि) बाला (का) त्याग कर दो (संत कह तजु बारी हैं') स्त्री विजय की निधि हैं (सब पर विजय प्राप्त करती है), (तथा) हार को धारण करती है।

चौपड़-पक्ष में—सेनापित (कहते हैं कि) पासे की सुन्दरता वर्णन करते नहीं बनती, गोटें हाथी दाँत द्वारा सुधारी गई हैं (सुधार कर बनवाई गई हैं)। बिसात शोभा वाली (है), ग्रनेक प्रकार के वस्त्रों (को) धारण करती है (विसात के खाने नाना प्रकार के रंगीन वस्त्रों द्वारा बनाए गए हैं), (उसका) मुख चौकोर है (बिसात कपड़े के चार चौकोर टुकड़ों द्वारा बनाई गई है), (जिसमें) गोटें गिन-गिन कर चली गई हैं। (गोटों को) पिटने से बचाकर कोई (व्यक्ति) यत्न करने पर (बाजी) को पाता है (जीत जाता है); संसार (में) जिसके वश (में) पड़ने से सज्जन (लोग) जुवाड़ी कहते हैं (चौपड़ खेलने वालों को लोग 'जुवाड़ी' की संज्ञा देते हैं। (चौपड़) जीत की निधि है (खूब जिता देती है), (तथा) धन (की) हार को (भी) धारण करती है (कभी-कभी हरा भी देती है)।

ग्रलंकार :--- इलेष से पुष्ट उत्प्रेक्षा।

३४ शब्दार्थं :—धन = १ युवती, २ संपत्ति । तारे= १ ग्रांख की पुतली ३ ताटंक ।

श्रवतरणः — एक पक्ष में नायिका श्रपने प्रियतम को श्रन्य स्त्रियों में श्रनुरक्त होने के कारण तथा उससे उदासीन रहने के कारण उलाहना दे रही है। दूसरे पक्ष में कोई सुनार ग्रपने स्वामी के पास ताटंक बना कर लाया है श्रीरे उसे उस बात का उलाहना देता है कि वह श्रन्य लोगों के प्रति श्रधिक कृपा-दृष्टि रखता है तथा उसकी ग्रवहेलना करता है।

नायिका-पक्ष में : — (हे) प्रियतम ! तुम्हारी अनेक अमूल्य प्रियतमाएँ

हैं, इसी से मेरे कंचन-वर्ण (वाले ) शरीर (को) अपमानित करते हो। (हम) (तुम्हारे) पैरों पड़ती हैं (किंतु तुम्हें हमारा कुछ भी घ्यान नहीं); प्रार्थना करने से भी जो स्त्रियाँ अधर नहीं देती हैं उन्हीं की ओर तुम आकृष्ट होते हो। मागं में टकटकी लगाकर (हे) प्रियतम! (तुम्हें) अनेक प्रकार (से) तौला (तुम्हारी प्रतीक्षा कर तुम्हारे वचनों की सत्यता परखी अर्थात् नियत समय पर न आने से तुम्हारे वाक्षें तथा तुम्हारे प्रेम को समक्ष लिया); (तुम्हें) प्राण्य सहित (मब कुछ) अर्थण कर दिया, तिस पर भी तुम हठ करते हो (हमारे यहीं नहीं आते)। नीच व्यक्तियों (को) पीछे छोड़ कर (उनका साथ छोड़कर) हमने तुम्हें दूना मन दिया है (दुगने चाव से तुम्हें प्रेम किया है) किन्तु (हे) नाथ तुम यहाँ यैर तक नहीं रखते (एक बार भी नहीं आते हो।)

सुनार-पक्ष में :—हे स्वामी! तुम्हारे अगिएत (तथा) अमूल्य संपत्ति है, इसी से तुम मेरे थोड़े से सोने (को) निरादृत करते हो। (हम) पैरों पड़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं (किंतु तुम हमारी एक बात भी नहीं सुनते हो), तुम को आधी रत्ती भी नहीं देते (हैं) उन्हीं की ओर तुम आकृष्ट होते हो (उन्हीं से प्रसन्न रहते हो)। मैंने ताटंकों (को) बाँटों में मिलाकर अनेक प्रकार से तौला (जिससे आप को संतोष हो जाय), (तथा) कुछ जिंदा तौला है, फिर भी तुम हठ करते हो (कि अभी कम तौला)। हम (ने) तुम्हें दूने मन से (यह आभूषएए) दिया है (अर्थात् बड़े उत्साहपूर्वक तौल से कुछ अधिक दिया है); (फिर भी) नीच व्यक्तियों (को) पीछे रखकर (उन्हें सहारा देकर) हे नाथ! तुम (अब भी) पावना निकालते हो (अब भी कहते हो कि हमें कुछ मिलना है)।

श्रलंकार: — श्लेष, मुद्रा (मन, श्रधमन तथा पाव श्रादि तौलों के नाम श्रा गये हैं)।

२५ सून सेज रत.....करित है= १ (संयोगिनी-पक्ष में) पुष्प-शैय्या में अनुरक्त होकर रित-कीड़ा करती है। २ (वियोगिनी-पक्ष में) रित-शैय्या मूर्नी है, जो कामनाम्रों का केलि किया करती है। आगामी संयोग के सुखों की कल्पना में ही तल्लीन रहती है। जाके घरी है बरस= १ संयोगिनी पक्ष में संयोग-सुख के कारण एक वर्ष भी घड़ी भर के बराबर है। २२ (वियोगिनी-पक्ष में) जिसके लिए घड़ी भर संयम भी एक वर्ष के समान है।

२६ शब्दार्थः --- धन = १ स्त्री, २ संपत्ति । अनुकूल = १ वह नायक जो एक ही विवाहित स्त्री में अनुरक्त रहता हो, २ वह व्यक्ति जो किसी बात का पक्षपाती हो। बनिजु=१ स्त्री ('बनि जु') २ व्यापार की वस्तु। लिख पाइहै = १ देख पाग्रोगे २ लक्ष्मी ग्रथवा संपत्ति पाग्रोगे। पतियार = विश्वास करने योग्य ग्रथवा िश्वसनीय २ पतवार। बन = १ बनकर २ जल। बल्ली = १ लता २ मल्लाहों का बाँस। ग्रासना = प्रेमिका।

ग्रथं :—स्त्री-पक्ष में —स्त्री मोती, मिए (तथा) मारिएक्य द्वारा पूर्ण हैं) (मोती, मिए आदि उसके आभूषणों में लगे हुए हैं), विश्रुद्ध (आभूषणों कें) बोक (से) भरी हुई श्रेनुकूल (नायक) (के) मन (को) अच्छी लगेगी ! स्त्री जिसके घर (में) रहेगी उसी का उत्तम भाग्य (समक्षना चाहिए), (सेनाप ते कहते हैं कि) जब (तुम) (उसे) देख पाओगे (तव) प्रसन्न होगे । तुम विश्वस-नीय (हो) (तुम विश्वास-पात्र हो, उसे घोखा नहीं दोगे) (अतएव) नुम्हीं उसके हाथ पकड़ो (उससे विवाह कर लो), सुन्दर लता वन, तुम्हारे हृदय ('तौ हीं') (से) भली प्रकार लग कर ठहरेगी (लता के सदृश तुमसे चिपटी रहेगी), (वह) रस सिधु (कें) मध्य (में हैं) (ग्रर्थात् अत्यंत रस-पूर्ण हैं) मानो सिहल द्वीप) से आई (है); (यही नहीं) तुम्हारी प्रेमिका भी (है), (इसकें) गुए ग्रहण करो (इसकी विशेषताओं को देखों), (यह) (तुम्हारे) समीप आयेगी (तुम्हारी होकर रहेगी)।

नौका-पक्ष में :—मोती, मिए, मािए। यादि। संपत्ति द्वारा पूर्णं (है), बहुत बोफ (से) लदी है, अनुकूल (व्यक्ति) (के) मन (को) अच्छी लगेगी (जो घन की इच्छा करता है उसे रचेगी)। जिसके घर (में) व्यापार की (वह) सामग्री रहेगी उसी का उत्तम भाग्य (समभना चाहिए), सेनापित (कहते हैं कि) जब (उस) संपत्ति (को) पाश्रोगे (तब) प्रसन्न होगे। उसके (उस नौका के) तुम पतवार (तथा) तुम्हीं कर्रांचार (माँफी) (हो), तुम्हीं जल (में) सुन्दर् (अथवा चजबूत) बल्ली लगाकर (उसे) ठहराश्रोगे। तुम्हारी श्राशा (से) मिधु (के) जल (के) बीच (है); वह मानों सिहल (द्वीप) से श्राई है; नौका (को) रस्सी पकड़ो, (वह) किनारे श्राएगी (तुम्हारे ही लिए वह नौका सिहल द्वीप से श्राई है, उसकी डोरी पकड़ कर खींच लो तो किनारे श्रा जायगी)।

#### ग्रलंकार\_:-- इलेष।

विशेष:—सिंहल द्वीप—भारतवर्ष के दक्षिए की ग्रोर का एक द्वीप जो प्राचीन काल में व्यापार के लिए बहुत, प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि यहाँ की स्त्रियाँ ग्रस्यन्त रूपवती होती थीं। कुछ लोग इसे रामायए। वाली लंका कहते हैं।

२७ शब्दार्थ: -- तूल -- १ तुल्य २ रुई, कपास । चौर -- चँवर, लकड़ी ग्रथवा सोने चाँदी की डंडी में लगा हुग्रा सुरागाय की पूँछ के बालों का गुच्छा जो राजाग्रों ग्रथवा देवताग्रों के सिर पर डलाया जाता है।

ग्नर्थ: — सेनापित (कहते हैं कि स्त्री) हरे (तथा) लाल वस्त्र (पहने हुए) देखी जाती है, वारी स्त्री ('बारी नारी') निदान बुढ़िया (की भाँति) (ग्रर्थात् बुढ़िया के लक्षराों से युक्त) घर (में) बसती है।

युवा-पक्ष में :—देखने में नवीन है, पर्वंत (के आकार के) कुच सीने (पर) (शोभित) हो रहे हैं, (मैंने उसे अच्छी प्रकार) देखा, (तू भी) भली प्रकार (से) देखा, (उसके) मुख में दाँत हैं। वर्षों में सोलह (की है), नवीन (है), एक (ही) निपुण है (अर्थात् बड़ी चतुर है); यौवन के मद (से) पूर्ण, मंद (गिति) (से) ही चलती है। (उसके) केश मानों चँवर (के) समान हैं, (जो) उसके बीच (उसके शिर पर) भलक रहे हैं, वस्त्र के (अन्दर के) (अर्थात् चूँघट के) कपोल, तथा मुख शोभा धारण करने वाले हैं।

वृद्धा-पक्ष में :—देखने में भुकी है (कमर भुक गई है), कुच सीने (पर) गिर गए हैं (लटक गए हैं) (मैंने उसे भ्रच्छी प्रकार) देखा, (तू भी) भर्ला प्रकार देख ले, (उसके) मुख में (एक भी) दाँत नहीं हैं ('रद न है')। वर्षों में नवासी (से भी) एक (वर्ष) (ग्रधिक है भ्रथौंत =  $\epsilon + \ell = \epsilon$  वर्ष की है); धीरे धीरे चलती (है,) (उसमें) यौवन (का) मद नहीं है। केश मानो रूई के चँवर (के समान) (हैं) (जो) उसके बीच (ग्रर्थात् शिर प्र) भलक रहे हैं; कपोल पिचके हुए (हैं) (तथा) मुख शोभा धारण करने वाला नहीं है ('सोभा धर न बदन है')।

श्रलंकार: --- श्लेष, उत्प्रेक्षा।

२८ शब्दार्थं: — इन्द्रनील = नीलम । पदमराग = कमल के रंग वाले शितारे = १ नेत्र २ ताले । तारी = १ निद्रा २ ताली । तास्ौं लगे तारे..... इ० = १ (यदि) उस (स्त्री) (से) नेत्र लग गए (तो) फिर किसी प्रकार नींद नहीं पड़ती; (जिन लोगों के) (मन) (उसके सौंदर्य) (में) लीनु हो गए हैं वे प्रव (ते + श्रव') (किस प्रकार निकल सकते हैं ?) ग्रर्थात् उसके प्रेम में फँस जाने से मन अपने वश में नहीं रहता है २ उस (कोठरी में) ताले लगे हुए (हैं,) फिर किसी प्रकार ताली नहीं लगती; (जो) रत्न ('मन') उसमें फँस गए (हैं)

वे झब किस प्रकार निकल सकते हैं। (अर्थात् कोठरी में ताला लग जाने से उसके भीतर के रत्न लोगों को अप्राप्य हो जाते हैं क्योंकि उस कोठरी के ताले में दूसरी ताली नहीं लग सकती)।

श्रलंकार:—प्रस्तुत कवित्त प्रधानतया सांग रूपक है, केवल श्रंतिम पंक्ति दिलष्ट है।

२६ शब्दार्थः -- ज्यारी = हृदय की दृढ़ता, साहस । गमेसे = १ एकांत स्थान २ कमान की दोनों नोकें। तीर = १ समीप २ वाए।

अर्थ:— (हे सखी) कृष्ण ऐसे फिर गए (चले गए) जैसे कमान फिर जाती है (कृष्ण के रूठ कर चले जाने से वैसी ही विवशता होती है जैसी कमान के फिर जाने से)।

कृष्ण-पक्ष में: — कृष्ण का दूसरा ही रुख हो गया है, इससे (हे) सखी! (अब हृदय को) कैसे साहस हो; (कृष्ण को वश में करने की) युक्तियाँ व्यर्थ हुईं (अपना) कुछ भी वश नहीं है (अपने काबू के बाहर की बात है)। (कभी) एकांत (में) नहीं मिलते, (उनके) समीप (होने) का किस प्रकार संयोग हो (यदि एकांत में मिलें तो उनकी सहचरी बनने के लिए उनसे प्रार्थना करूँ); पहले का सा रुभान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है (पहले जो अनुरक्ति उन्होंने दिखलाई थी उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है)। लाल (का) स्याम वर्ण चित्त (में) चुभ रहा है; (यह) दुखदाई वर्षाऋतु किस प्रकार व्यतीत होती है (लाल के वियोग में वर्षाऋतु किस प्रकार व्यतीत हो)। हाअ पकड़ने से पाँच (भले) श्रादमियों से लज्जा श्राती है (यदि मैं किसी दिन मार्ग में उनका हाथ पकड़ कर उन्हें रोकने का विचार करूँ तो लोक-लाज का संकोच होने लगता है)।

कमान-पक्ष में :— (कमान) का रुख दूसरा हो गया (है) (उसके दोनों सिरे ऊपर की ग्रोर घूम गए हैं); इससे (हे) सखी ! धैर्य किस प्रकार हो। (कमान के) जोड़ व्यर्थ हो गए हैं (ग्रर्थात् वे काम नहीं करते हैं), (ग्रपना) कुछ भी वश नहीं है (ग्रपनी शक्ति के बाहर की बात है)। कमान के सिरे ग्रब नहीं मिलते, तीर चलने का संयोग किस प्रकार हो (धनुषकोटि के न मिलने के कारए। तीर नहीं चलाया जा सकता है); कमान का पहले का सा भुकाव किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। सेनापित कहते हैं कि पिक्षयों ग्रादि के लाल (तथा) (श्याम) ग्रादि रंग चित्त (में) चुभ रहे हैं, दुखदाई

वर्षा ऋतु किस प्रकार व्यतीत (हो) सकती है। (कमान को) हाथ (में) लेने से पाँच ग्रादिमियों से लज्जा ग्राती है (ऐसी बेढंगी कमान हाथ में लेकर पाँच भने ग्रादिमियों के सामने निकलने में लज्जा लगती है)।

म्रलंकार: — उदाहरएा, श्लेष।

विशेष:—कमान-पक्ष में 'सेनापित लाल स्याम रंग.....इ॰' करू-अर्थ स्पष्ट नहीं है। अन्य किसी समुचित अर्थ के अभाव में उपलिखित अर्थ दे दिया गया है यद्यपि वह बहुत संतोष-जनक नहीं हैं।

३० शब्दार्थं: —सीरक = शीतल। रजाई = १ लिहाफ़ २, आजा। दुसाल = १ दुशाला २ दूना सालने वाले अर्थात् बहुत अधिक वेदना उत्पन्न करने वाले।

श्चर्यः — प्रिय स्त्री समस्त शीत दूर करने वाले वस्त्रों का समूह है; (किर) हृदय के श्रन्दर स्थान देने से (श्चर्थात् हृदय में धारण करने से) शीत क्यों नहीं हरती ?

स्त्री वस्त्रों के समूह के रूप में :—समस्त रात्रि साथ सोने पर हृदय शीतल हो जाता है; थोड़ा सा आ़िलंगन करने से रज़ाई का सा सुख मिलता है। वही उरोज (ग्रर्थात् उस स्त्री के उरोज) हृदय से लग कर दुशाला हो जाते हैं (उरोजों का स्पर्श दुशाले के समान सुख़-दायक है), (स्त्री का) शरीर नवीन सुवर्ण से भी ग्रिधिक स्वच्छ (है)। जिस स्त्री के शरीर को थोड़ा सा छूने से तनमुख (कपड़े) (की) राशि (के) (छूने का सा ग्रनुभव होता है); सेनापित (कहते हैं कि) (जिसे) समीप लेने से (जिसके समीप रहने से) कामदेव स्थिर (रहता) है ('थिर मार है'), (स्त्री के समीप रहने से काम-पीड़ा नहीं सताती है)।

स्त्री-पक्ष में: — (जिसके) साथ समस्त रात्रि सोने पर हृदय शीतल हो जाता है; (जिसे) आर्जिंगन आदि करने से (रित-क्षीड़ा की) आज्ञा मिलती है। वही उरोज (अर्थात् उस स्त्री के उरोज) हृदय से लग कर बहुत अधिक पीड़ा उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं (उरोजों का स्पर्श काम पीड़ा को बहुत) अधिक बढ़ा देता है); (उसका) शरीर नवीन सुवर्ण से (भ्री) अधिक स्वच्छ (है)। जिसके शरीर के थोड़ा सा छू जाने से शरीर (को) सुख (की) राशि (अर्थात् अत्यंत सुख) (का) (अनुभव होता है); सेनापित (कहते हैं कि) (जिसे) समीप रखने से स्थिरता ('थिरमा') रहती है (अर्थात् चित्त सावधान

रहता है)।

ग्रलंकार: -- रूपक, श्लेष।

विशेष:—(१) इस कवित्त में रूपक प्रलंकार को इस ढंग से इलेख के साथ मिला दिया गया है कि दोनों पक्षों को निर्धारित करना कठिन हो जाता है। कदाचित् उपलिखित दोनों पक्ष ही किव को स्रभीष्ट रहे होंगे।

> (२) किव ने 'थिरता' के स्थान पर 'थिरमा' चृब्द गढ़ लिया है क्योंकि दूसरे पक्ष में वह पद भंग-दलेष द्वारा 'थिर मार है' का अर्थ निकालना चाहता है।

३१ शब्दार्थ: — प्रक्त = १ लाल २ सूर्य । प्रघर = १ प्रोठ २ प्राकाश, मंतिरक्ष । जुव जन = १ युवा पुरुष २ सर्वदा युवा रहने वाले देवता । कि = १ पंडित २ शुक्राचार्य । मंद गित = शितरचर, जिसकी चाल ग्रन्य नक्षत्रों से बहुत धीमी मानी गई है । तम = राहु जो श्याम वर्ण का माना जाता है । क्षंबर = १ वस्त्र २ ग्राकाश । रासि = १ ढेरी, समूह २ सूर्य-पथ के मंडल के एक भाग को राशि कहते हैं । राशियाँ बारह मानी जाती हैं । नवग्रह = फिलत ज्योतिष में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शिन, राहु ग्रीर केतु ये मी ग्रह माने गये हैं ।

श्रर्थ: - मेरी समभ में बाला नवग्रहों की माला है।

बाला-पक्ष में :—लाल श्रोठ शोभित हो रहे हैं, समस्त मुख चन्द्रमा (सा) (शोभित हो रहा है)। उस स्त्री का दर्शन मंगल-प्रद (है), (बुद्धि) बुद्धि-मानों (की) बुद्धि से (भी) बड़ी है। सेनापित (कहते हैं कि) जिससे समस्त युवा पुरुष (उसके) सेवक ('जीवक') हैं (उक्त गुर्गों के कारगा युवा पुरुष उसके दास बनने को तैयार हैं); (वह) पंडिता (है), श्रत्यंत मंद गित (सें) (गज-गामिनी सी) मनोहर (चाल) चलती है। (उसके) केश ग्रंचकार (के वर्गा घाले) हैं (श्रर्थात् काले हैं), (वह) कामदेव की विजय (के) भांडार (की) पताका ('केतु') है (श्रर्थात् उसी के द्वारा कामदेव ने सारे संसार पर विजय प्राप्त की है), जिस (स्त्री) की ज्योति के समूह (से) संसार जगमगा रहा है। वस्बों (में) शोभित होती है (श्रीर) सुख (के) समूहों का भोग कराती है (श्रर्थात् लोगों को श्रनेक सुखों का उपभोग कराती है)।

नवग्रह-पक्ष में :--सूर्य ग्राकाश (मैं) शोभित है, कलाग्रों सहित चन्द्रमा

(का) मंडल (भी) (शोभा पा रहा है), मंगल दर्शनीय (हैं), बुद्धि द्वारा बुव भव्य ('विस्मल') है (ग्रपनी बुद्धिमत्ता के कारण बुध बहुत मनोहर लगता है)। सेनापित (कहते हैं कि) जिसे सब देवता लोग वृहस्पित कहते हैं ('जीव कहैं') (वह) विराजमान है; शुक्र (भी है), श्रत्यंत मंद गित (शिन) मनोहर (गित से) चल रहा है। केश (के रंग वाला) राहु है (राहु श्याम वर्ण का है) केतु कामनाश्रों की विजय का भांडार है (पाप-ग्रह होने के कारण केतु लोगों की इच्छाग्रों को पूर्ण नहीं होने देता, उसके पास ऐसे कष्ट कर फल देने की सामग्री है कि लोगों की मनोकामना कभी पूर्ण ही नहीं होने पाती, (वह सब पर विजय प्राप्त करता है), जिन (नवग्रहों) (की) ज्योति के समूह (द्वारा) संसार ज्ञगमगाता है (ऐसी नवग्रहों की माला) श्राकाश (में) शोभित होती है (श्रौर) राशियों के सुखों (तथा दु:खों) का उपभोग कराती है।

ग्रलंकार:--उत्प्रेक्षा, श्लेष।

३२ श्रवतरण:—एक पक्ष में कोई स्त्री श्रपनी सहचरी के कपोल के काले तिल का वर्णन कर रही है, दूसरे पक्ष में कोई व्यक्ति काली तिल्ली की वर्णन कर रहा है।

श्रयं:—कपोल के तिल के पक्ष में :—कमल ( रूपी ) मुख के साथ ही जिसका जन्म ( हुन्ना है ), श्रंजन ( का ) सुन्दर रंग जिसकी समता ( को ) नहीं पहुँचता है । सेनापित ( कहते हैं कि यह तिल ) जब, जिसे, थोड़ा सा ( भी ) दिखलाई पड़ता है (तो उसे मुग्ध कर देता है), ( इसे देख कर ) श्रत्यंत विरक्त मुनियों का हृदय भी प्रेम-युक्त हो जाता है । (तेरे कपोल का तिल तेरे ) रूप को बढ़ाता है, समस्त रिसक जनों को अच्छा लगता है, ( लोगों के हृदय में ) मधुर प्रेम उत्पन्न करता है ( लोग उससे प्रेम करने लगते हैं ), किंतु ( वह ) स्वयं निष्ट नहीं होता है ( तिल का सौंदर्य एक सा ही बना रहता है) । ( हे ) सखी ! कृष्ण ( 'बनमाली' ) ( ने ) ( श्रपना ) मन (तुम्हारे) फूल (के से मुख ) में बसाया है ( श्रयीत तुम्हारे कमल-मुख में उसका चित्त रम गया है ), तेरे कपोल ( पर ) ( जो ) बहुमूल्य तिल है वह शोभा पा रहा है ।

तिल्ली-पक्ष में: — मुख (रूपी) कमल के साथ ही जिसका जन्म हुम्रा है (कमलों के खिलने के साथ ही तिल के पौधे ने भी जन्म लिया है), ग्रंजन का सुन्दर रंग (भी) जिसकी समता (को) नहीं पहुँचता (ग्रंथीत् तिल ग्रंजन से भी ग्रंधिक काले वर्णं का है)। (तिलें का पुष्प) ग्रत्यंत विरक्त मुनियों (के)

ह्दय को भी सरस कर देता है; सेनापित (कहते हैं कि यह) जब, जिसे, थोड़ा सा दिखलाई पड़ता है (तो उसे मुग्ध कर देता है)। (पेरे जाने पर भथवा तेल बनाए जाने पर तिल) रूप को बढ़ाता है, समस्त रिसक जनों को भच्छा लगता है (ग्रीर) मीठा तेल उत्पन्न करता है किंतु स्वयं विनष्ट नहीं होता है (खली के रूप में वह फिर दूसरे काम में ग्राता है)। (हे) सखी! बन (के) माली (ने) (इस तिल को) मनो फूलों में बसाया है।

ग्रलंकार: — श्लेष, रूपक, प्रतीप ( 'बदन सरोरुह' — प्रसिद्ध उपमान कमल को उपमेय कहा गया है तथा उपमेय मुख को उपमान का स्थान दिया गया है )।

विशेष:—'तिल'—तिल्ली ध्राषाढ़ मास में बोई जाती है (जब कमल खिलते हैं) ग्रीर वहाँर में काटी जाती है। इसकी एक दूसरी फसल भी होती है जो चैत में काटी जाती है। इसका तेल मीठा होता है। इसे फूलों में बसा कर ग्रनेक प्रकार के सुगंधित तेल बनाए जाते हैं। किसी बड़े हौज में एक तह सिल्ली की बिछा दी जाती है तथा उसके ऊपर एक तह फूलों की; इसी प्रकार हौज भर दिया जाता है। फूलों के सड़ कर सूख जाने पर वे फेंक दिए जाते हैं भीर तिल्ली को पेर कर तेल निकाल लिया जाता है।

३३ शब्दार्थ: — बीच = १ तरंग, लहर २ मध्य भाग। रंग = १ युवावस्था २ ग्रानंद • उत्सव। काम = १ कामदेव २ कारीगरी, रचना, बनावट। भुव = १ भींह २ पृथ्वी। ग्रंबर = १ वस्त्र २ ग्राकाण। चटमट = चपल। सुद्ध = १ शुद्ध २ सीधा। चितै = १ देख कर २ चित्त को। ललन = प्रियं नायक।

श्रर्थ: — प्रिये ! नायक (के) सामने तेरे नेत्र नट (के) समान नाचते हैं। नेत्र-पक्ष में: — कानों को छूते हैं ( ग्रर्थात् बहुत बड़े हैं); कुंडल के (समीप) तरंगवत् जाते हैं; युवावस्था में कामदेव के योद्धा के समान कीड़ा करते हैं। चंचल भ्रू सहित वस्त्र ( के ) अन्दर ( अर्थात् बूँघट में ) खेलते हैं; देखते ही (प्रेम-पांश में) बाँघ लेते (हैं), (नेत्रों की चितवन चपल रहती है )। शुद्ध, गुगावान् ऊँचे वंश (वाले व्यक्ति को) देख कर शीघ्र ही (जा) लगते हैं (उससे प्रीति जोड़ते हैं), रित ( के समय ) हावभाव ('कला') करते हैं ( श्रीर ) देखकर (मन को) अत्यंत मुग्ध ( कर देते हैं )। सेनापित (कहते हैं कि) (नेत्रों ने) नायक ('प्रभु') (को) (अपने) संकेती के वश (में) कर लिया (है)।

तट पक्ष में :—हाथ (से) नहीं छूते (बिना हाथ से छूए हीं), कुंडल के मध्य भूग (से) होकर (निकल) जाते हैं, ग्रानंद-उत्सव के समय खेल-तमाशा करते हैं; (ग्रपनी) कारीगरी (में) योद्धाग्रों के समान (हैं) (ग्रपनी कला में योद्धाग्रों के समान कठिन से कठिन काम कर दिखलाते हैं)। पृथ्वी (तथा) ग्राकाश में चंचलता से खेलते हैं, देखते ही नजर बाँघ देते हैं (जाद ग्रादि के प्रभाव से कुछ का कुछ कर दिखाते हैं) (ग्रीर) (बहुत) फुर्तिले रहते हैं। रस्सी सहित (ग्रर्थात् डोरियों से बँघा हुग्रा) ऊँचा (तथा) सीघा बाँस् देख, दौड़ कर (उस पर) चढ़ जाते हैं (ग्रीर) कलाबाजी करके चित्त को बिलकुल मोहित करते हैं। सेनापित (कहते हैं कि) (इन्होंने) श्रेष्ठ स्वामी (को) भली प्रकार ('नीके') वश में किया (है)।

म्रलंकार: -- उपमा, श्लेष।

विशेष:—'कुंडल'—(१) कान का एक ध्राभूषण विशेष (२) रस्सी का वह गोल फंदा जिसे नट लोग शून्य में बाँसों की सहायता से बाँध करतैयार करते हैं। वे उस फंदे के भीतर से कलाबाजी खाते हुए निकलते हैं धौर ध्रनेक प्रकार के खेल-तमाशे दिखलाते हैं।

३४ भूलि कै भवन भरतार जिन रहियै:— प्रियतम के आने पर नायिका अपने क्लिष्ट-कथन द्वारा उलाहना भी देती है और साथ ही उसे रात्रि में ठहरने को भी कहती है—१ प्रियतम ! (आप) भूल कर (भी) (मेरे) घर (में) मत रहिए। २ प्रियतम ! ('भरता') भूल कर (ही) (मेरे) घर (एक) रात रहिए ('रजिन रहियै')

३५ शब्दार्थ: — कैसौ — १ कृष्ण २ केश । पित — १ प्रतिष्ठा २ स्वामी । करन — १ कर्ण २ कान । बीर — १ बहादुर २ "एक आभूषण जिसे स्त्रियां कान में पहनती हैं । यह गोल चक्राकार होता है और इसक्का ऊपरी भाग ढलुआँ और उठा हुआ होता है तथा इसके दूसरी ओर खूँटी होती है जो कान के छेद में डाल कर पहनी जाती है । इसमें ढाई तीन आँगुल लंबी कंगनीदार पूँछ सी निकली रहती है जिसमें प्रातः स्त्रियां रेशक आदि का भव्बा लग्बाती हैं । यह भव्बा पहनते समय सामने कान की ओर रहता है" । संतनु — १ चंद्रवंशी राजा शांतनु २ संत लोग । तनै — १ पुत्र को १ शरीर को । अनी — सेना ।

श्चर्यः -- (यह) महाभारत की सेना (है) या बनी-ठनी सुन्दर स्त्री है।

महाभारत की सेना के पक्ष में :—जहां (पर) ग्रर्जुन की मर्यादा (की रक्षा के) लिए ग्रत्यंत बड़े कृष्ण (हैं), ग्रत्यंत चाल (वाली) (ग्रर्थात् ग्रत्यंत तेज) घोड़ों की (पंक्ति) भलीभाँति (से) सुधारो (हुई) है। मिण (क) समान वीर कर्णां दुर्योधन के साथ (हैं), शांतनु (के) पुत्र (भीष्म) को) देखकर (लोगों ने) सुध-बुध भुला दी है (भीष्म को देख कर लोग घबड़ा से गये हैं)। सेनापित (कहते हैं कि). नकुल का शील सर्वदा शोभित होता है (भला लगता है), देखिए भीमसेन (के) शरीर (की) शोभा महान् है। जिस (महाभारत की सेना) के गुणा 'ग्रादि' (तथा) 'सभा', पर्वं ('ग्रादि सभा परवं') कहते हैं वह तैयार हो रही है ('सो सपरित')।

स्त्री-पक्ष में :—जहाँ केश भी ग्रत्यंत बड़े (हैं), पित (के) कार्य (में) ग्रंड नहीं है ('ग्रर जुन पित-काज') (ग्रंथित् स्त्री पित का काम करने में ग्रंड नहीं है ('ग्रर जुन पित-काज') (ग्रंथित् स्त्री पित का काम करने में ग्रंड नहीं, किसी प्रकार का हठ नहीं करती, तुरन्त कर डालती है); (उसकी चाल बहुत ग्रंड है। ('गित ग्रंति भली'), (जो) विधाता (रूपी) बाजीगर की बनाई हुई है। कानों (के) बीर मिएा-ग्रंज (हैं) ('करन बीर मनी सींं')। (खाथा) जो स्त्री की बाली ('दुर') के साथ (हैं) ('जो धन के दुर संग'), संतों (ने) शरीर को देखकर (ब्रह्म का) ध्यान भी ('मुरत्यी') भुला दिया है (स्त्री के शरीर को देखकर संतों का ध्यान भंग हो गया है)। सर्वदा ग्रंजकूल (प्रसन्न) शोभित होती है ('सोहत सदानुकूल'); सेनापित (कहते हैं कि उसके सामने) शील क्या है ? (ग्रंथित् बड़ी शीलवान् है), (उसके) बड़े नेत्रों ('भीम सैन') (को) देखिए, शरीर (की) कांति महान् है। जिस (स्त्री) के कहने ग्रादि से सभा पराधीन हो जाती है (ग्रंथित् जिसकी बातचीत ग्रादि सुन कर लोग ग्रंपने वश में नहीं रहते, उस पर मुग्ध हो जाते हैं)।

श्रलंकार: --संदेह, श्लेष, रूपक, उपमा।

विशेष :— 'दुर' — यह शब्द फारसी का है। यहाँ पर कान की बाली के अर्थ में प्रयुक्त हुमा है। उदाहरएा :—

'कान्ह कुँवर को कनछेदनों है हाथ सुहारी भेली गुर की । कंचन के द्वें दुर मँगाय लिए, कहै कहा छेदन श्रातुर की ।' (सूर)

२ 'सपरना' किया के प्रायः दो अर्थ पाये जाते हैं। पिवचमी प्रदेशों में यह स्नान करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। पूर्वी प्रदेशों में इसका प्रयोग तैयार होने के अर्थ में होता है। यहाँ पर यह पूर्वी अर्थ में प्रयुक्त हुई है।

३६ त्राब्दार्थं: —पित = १ स्वामी २ प्रतिष्ठा, मर्यादा । अरगजा = एक सुगंधित लेप जो कपूर, केशर ध्रौर चंदन ध्रादि को मिलाकर बनाया जाता है। नासि कै = १ नष्ट करके २ नाक को।

श्रथं:—मान पक्ष में—(मान के कारण नायिका ने) लाल रंग में ही रंगे हुए वस्त्र धारण कर रक्खे हैं; श्रवगुण (रूपी) ग्रन्थि पड़ी (हुई) है जिससे (मान) ठहरता है। (श्रर्थात् नायक में किसी दुर्गुण के होने के कारण, ही नायिका मान किये हुए हैं)। यौवन के प्रेम (के) साथ भली प्रकार मिलाकर रक्खा है (फिर भी मान शान्त नहीं होता—रित की प्रबल इच्छा उत्पन्न करनेवाली युवावस्था के होते हुए भी नायिका ने मान कर रक्खा है)। (मान कामाग्न से भी जलकर शान्ति नहीं होती है। सेनापित कहते हैं कि जिस (मान के प्रभाव से पित अलग है) ('पित है अरग'); इससे (अर्थात् नायक-नायिका को पृथक् कर देने वाले गुण के कारण) संभोग (के) सुख को नष्ट कर अच्छा लगता है (मान पहले नायक नायिका को पृथक् कर रित-सुख को नष्ट कर देता है कितु बाद में उसका फल बहुत ही मधुर होता है—कुछ काल तक वियोगावस्था में रहने के कारण नायक-नायिका का पार-पिरक प्रेम श्रौर भी बढ़ जाता है)। (मान) सुख का भांडार (है), संसार की त्रिविध वायु (शीतल, मंद, सुगंध) (के) मिलने से (संपर्क से) मान (ऐसे उड़ जाता है) जैसे कपूर उड़ जाता है।

कपूर-पक्ष में :— लाल रंग (से) रंगे हुए वस्त्र में ही रक्खा गया (है)। 
ग्रज्ञ रस्सी ('ग्रज्ज गुन') (की) गाँठ पड़ी हुई है जिससे (वह) ठहरता है (कपूर को लाल कपड़े में रख कर मुतली से गाँठ दे दी गई है जिससे वह उड़ नहीं 
गया है)। जो (कपूर) बन की घुँघची ('जो बन की रतो') से भलीभाँति 
मिलाकर रक्खा गया है; (जो) कामाग्नि से जलकर चुभता नहीं है (ग्रर्थात् 
विरिहििग्यों के शरीर पर लेप किये जाने पर भी जलकर भस्म नहीं होता— 
वंसे ही बना रहता है। सेनापित (कहते हैं कि) हे कपूर ! तू ('तैं') ग्ररगजा की 
प्रतिष्ठा (तथा) गौरव (है) (बिना कपूर के मिलाए ग्ररगजा की बड़ाई नहीं होती 
है); इससे (तुभसे) (लोगों को) ग्रत्यंत प्रेम (तथा) मुख (हूै), (क्योंकि तू) 
नाक को ग्रच्छा लगता है (तेरी गंध सूँघने में ग्रच्छी है)। (तू) मुख का भांडी 
रिहै, तीनों लोकों (स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक तथा पाताल) (की) वायु के मिलने

से (कपूर उड़ जाता है)।

श्रलंकार: — उदाहररा, इलेष, विशेषोक्ति (कपूर कामाग्नि के संसर्ग से भी जल कर भस्म नहीं होता, (''जहँ परिपूरन हेतु ते प्रगट होत नींह काज'')।

विशेष:— कर्पूर-संरक्षण-विधि में लिखा हुम्रा है कि कपूर को लोल रंग से विशेष प्रेम होता है। लाल रंग के वस्त्र म्रथवा लाल रंग की घुँघची में इखने से वह उड़ता नहीं है। लाल रंग के वस्त्र में रखकर डोरे भ्रथवा सुतली भ्रादि से गाँठ दे देने पर तो वह झौर भी सुरक्षित हो जाता है। गाँठ के कारण हवा से उसका संसर्ग बहुत कम हो जाता है।

३७ शब्दार्थ: — अपसर = १ अप्सरा २ वाष्प-करण । लींग = लींग की आकार का एक आभूषण, इसे स्त्रियाँ कान अधवा नाक में पहनती हैं। यहाँ पर किव का अभिप्राय कान की लींग से जान पड़ता है। लुगाई = स्त्री।

ग्रर्थं:—स्त्री (को) लोंग सा कर, वाणी (के) ब्याज (से) विणित किया है, जिन्होंने (इस) भेद से (इस भेद को समभ्र कर) विचार किया है (इन्होंने) उसके (उस वर्णन के) दो प्रकार (से) (ग्रर्थं) लगाये हैं।

स्त्री-पक्ष में:—जो ग्रन्सरा की ही ग्रनुपम शोभा धारण (किये) रहती है (तथा) (जो) सुन्दर सौन्दर्य वाली चतुर स्त्री ('सु नारी') है। सेनापित (कहते हैं (तथा) उसके हृदय (में) एक प्रियतम ही रहते हैं (दूसरे के लिए वहाँ स्थान नहीं है); संसार (में) कामदेव ('मैंन') की मूर्ति (है) (ग्रर्थात् कामदेव के उपासक उसी की सेवा करते हैं), (उसने) सुन्दर रत्न धारण किया है ('रतन सुधारों है')। उसे देखने से (लोगों) की प्रीत बढ़ गई है (उसके दर्शन पाने से लोगे उस पर ग्रौर ग्रासक्त हो गये हैं) (तथा) दूसरी बालाग्रों (के) सौंदर्य (को) (उसने) जला दिया है (श्रीहीन कर दिया है); (वह) सर्वंदा शुभ ग्राभूषणों को धारण करती हैं, (उसके) शरीर (की) कान्ति महान् है।

लौंग-पक्ष में :—जो वाष्प करण की ही अनुपम शोभा (को ) धाररण (किये रहती है) (लौंग पर जड़े हुए रत्न वाष्य-करण के समान जान पड़ते हैं) सुन्दर सौंदर्य लिये हुए (है), चतुर सुनारी है (अर्थात् उसके बनाने में सुनार ने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया है)। सेन।पित कहते हैं कि (उसके रत्न) ('मन') बाला में ही रहते हैं (लौंग के चारों श्रोर जड़े हुए रत्न कान में पहनी जाने वाली बाली से बिलकुत मिले हुए रहते हैं); (ऐसी) एक मूर्ति संसार में नहीं (है) (लौंग की टक्कर का दूसरा कोई साभूषण नहीं है), (वह) रत्नों (द्वारा)

सुधारी (गई) है। (उसे) देखने से (नायिका पर) अनुराग बढ़ गया (है) तथा केशों का स्वींदर्य क्षीएग हो गया (है) (अर्थात् लोंग के रतनों की चमक के सामने केशों का सींदर्य फीका पड़ गया है); (सौभाग्यवती स्त्री उसे) शुभ आसूषएगों में रखती है (समभती है), (उसके अंग की कान्ति महान् है) (बड़ी सुन्दर लोंग है)।

ग्रलंकार: -- उपमा, श्लेष।

३८ शब्दार्थ: —गौरी = १ पार्वती २ उज्ज्वल । मदन कौं = १ काम देव को २ मदों को । रमं = १ रमता है २ रमा प्रथवा हक्ष्मी को । नगन = १ नग्न २ पर्वत । जानि = जानी । उमाधव = उमा के पति शिव।

अर्थ:—शिव-पक्ष में—जिसका नंदी (गएा) सर्वदा हाथ (में) आसा (लिए हुए) विराजमान है (शिव की सेवा के लिए उनके गएा सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं), (जिसके) शरीर का वर्ण कर्पूर से भी अच्छा है। (जो) शयन (का) सुख रखता है (योग-निद्रा में सोया करता है), जिसके मस्तक ('जाके सेखर') (में) सुधा (की) द्युति रहती है (जिसके मस्तक पर चन्द्रमा शोभित है), जिसके (हृदय में) पार्वती की प्रीति (है), जो कामदेव को नष्ट कर वाला है समस्त भूतों के मध्य निवास करता है, (और उन्हीं में) रमरण करता है, हृदय (पर) साँपों (को) धारण करता (है), नगों का वेप धारण करता है (दिगंबर वर्ष में रहता है)। ज्ञानी बिना कहे हुए ही (बिना बताए ी) ज न लते (है) (उन्हों परित्त हैं), सेनापित मान कर (समभ-वृक्ष कर) मन के भेद को छंड़कर (भेद-बुद्धि परित्याग कर) बहुधा शिव को यहते हैं (शैं ों तथा वैष्णवों के भगड़े को छोड़ कर सेनापित शिव का गुरण-गान करते हैं)।

विष्णु-पक्ष में :—(जो) 'सदानंदी' (है) (जो सर्वदा म्रानंदमय है), जिसका ग्राशा-कर (लोगों की रक्षा करने वाला बरद-हस्त) विराज मान है, (जिसके) शरीर का वर्ण कर्पूर से भी म्रच्छा है। जो शयन सुख रखता है (क्षीरसागर में शयन किया करता है), जिसके (ऊपर) सुधा द्युति (वाला) (म्रथीत् स्वेत वर्ण का) शेष रहता है (जिसके ऊपर शेष न ग म्रपना फन किये रहता है), जिसकी शुभ कीति ('कीरति') (है), जो मदों को नष्ट करनेवाला है। जो समस्त भूतों (चराचर) के मन्दर वास करता है (भव में व्याप्त है), रमा (लक्ष्मी) (को) हृदय (में) धारण करता है, (जिसका) भोगी वेष है (जिसका वेष विलासियों का सा है अर्थात् जो शिव ग्रादि की भाँति दिगंबर

नहीं रहता है, सांसारिकों की भाँति वस्त्र म्नादि पहने रहता नहें ), (जो) पर्वतों (को) धारण करता है (कृष्णावतार में जिसने गोवर्द्धन को उठ कर मजवाित्यों को इंद्र के कोप से बचाया था )। ज्ञानी बिना कहे ही जान (लैंने) हैं (उन्हें बतलाने की म्नाव्यक्ता नहीं पड़ती), सेनापित मान कर (समभ-क्रिक कर ), मन (की) भेद-बुद्धि को छोड़ कर भ्रवसर ('बहुधाउ') माधव (विष्णुः) को कहते हैं (उनका गुणा-गान करते हैं ) (जो ज्ञानी हैं वे तो शिव तथा विष्णुः के ऐक्य को जानते ही हैं किंतु सेनापित समभने-बूभने पर इस तत्व पर पहुँ वते हैं )।

श्रलंकार: --- श्लेष, यमक।

३६ शब्दार्थ: —बल्ली = १ लता २ वह डंडा जिससे नाव खेते हैं। राम बीर = १ बलराम के भाई कृष्ण २ वीर रामचंद्र। तिमिर = १ अधंकार २ मत्स्य विशेष। जोग = १ योग २ उपाय। आगर = चतुर, दक्ष।

 $\mathbf{g}$ र्थ: — (जो गोपियाँ) कृष्ण के रहन पर कुंजों में रित-क्रीड़ा करने में निपुरा थीं, वे ही कृष्ण के बिना वियोग का समुद्र हो गईँ।

गोपियों के पक्ष में :—( विरह के कारणा ) किसी प्रकार कालक्षेप नहीं करते बनता, लताएँ अच्छी नहीं लगतीं, सोचते (सोचते ) लोगों का मन बहुत जड़ हो गा है (\*प्रर्थात् विरहाग्नि से मुक्त होने का कोई उपाय सुक्षता ही नहीं है)। दीनों के नाथ (कृष्ण) नहीं हैं (अनुपस्थित है), इससे (गोपियों की) किसी (वस्तु) पर अनुरक्ति नहीं बन पड़ती ('यातैं काहू पै रत न बनैं'); सेनापित (कहते हैं कि ) कृष्ण निःशोक करने वाले हैं! जहाँ (कोई) बड़ा अहीर (चिता के कारण) लंबी आहें भर रहा है ('जहाँ भारी अहिर दीरघ उसास लेतू है') (गोपियों की विरह दशा गोपों को चितित कर रही है); (गोपियों के सम्मुख) विकट अधकार है (क्योंकि) (उद्धव ने) गोपियों को योग द्वारा कृष्ण-प्राप्ति का मार्ग बताया, इसी से उन्हें कुछ नहीं सुकता है)।

सागर-पक्ष में:— (समुद्र में) (नाव) नहीं खेते बनती, (क्योंकि वहाँ कि की प्रकार भी भैलीभाँति बल्ली नहीं लगती); सोचते (सोचते) सब लोगों का मन बहुत जड़ हो गया है। (यह) निदयों का नाथ (है) श्रर्थात् समुद्र है) इस कारणा किसी (से) तैरते (भी) नहीं बनता (है)। सेनापित (कहते हैं कि समुद्र) वीर राम (के) शोक को दूर करने वाला (है)। (जहाँ) दीर्घ

नि:श्वास लेता हुम्रा बड़ा सर्प रहता है; भयानक मत्स्य (है); (ऐसे सागर ने) पंथ (बनाने के) उपाय को बताया। (सेतु बाँघने के समय समुद्र ने राम को निल-नील की सहायता लेने की राय दी थी क्योंकि नल-नील को यह वर था कि वे जिस पत्थर को छू लेंगे वह तैरने लगेगा)।

मलंकार:--रलेष।

४० शब्दार्थं: —पट = १ वस्त्र २ दरवाजाः। प्रापित = प्राप्ति, स्त्राम-दनी । घटी = १ घड़ी २ कमी । भोगी = १ सांसारिक सुखों का उपभोग करने वाला व्यक्ति २ सर्पं।

ग्नर्थ: — सेनापित (कहते हैं कि हमारे) शब्दों की रचना (पर) विचार करों, जिसमें दानी तथा कंजूस एक से कर दिये गये हैं।

दाता-पक्ष में :—(याचकों के माँगने पर दानी व्यक्ति) 'नहीं' नहीं करते (किसी से यह नहीं कहते कि हम तुम्हें नहीं देंगे), थोड़ी (वस्तु) माँगने पर संपूर्ण देने (को) कहते हैं; याचकों को देख कर बारबार वस्त्र देते हैं। जिनको मिल जाते हैं (उन्हें) प्राप्ति का उत्तम ग्रवसर होता है (जिससे भेंट हो जाती है उसे निहाल कर देते हैं), निश्चय (ही) (ये) सर्वदा सब लोगों (के) मन (को) ग्रच्छे लगे हैं (सर्वदा सब लोगों को प्रिय रहे हैं)। भोग-विलास करने वाले बन कर रहते हैं (ग्रौर) पृथ्वी में शोभित होते हैं; सुवर्ण नहीं जोड़ते ('कनक न जोरैं'), (उनके यहाँ) दान (के) समूहों ('परिवार') (के) पाठ (होते) हैं (उनके यहाँ सदा यही चर्चा होती है कि ग्राज एक व्यक्ति को इत्ना मिला तथा दूसरे ने ग्रमुक वस्तुएँ पाइँ)।

सूम-पक्ष में :— (याचकों के माँगने पर) 'नहीं नहीं' करते हैं (याचकों से स्पष्ट कह देते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे), थोड़ी (वस्तु) माँगने पर शब्द ही नहीं कहते ('सबदै न कहैं') (मुख से बोलते ही नहीं), याचकों को देख कब्र बार बार किवाड़ बन्द कर लेते हैं। जिनको मिल जाते हैं (उन्हें) ग्रामदनी की विशेष कमी हो जाती है (सूम का मुख देखने पर प्राप्ति बहुत कम हो जाती है); निश्चय (ही) सदा सब लोगों (के) मन (को) ग्रच्छे नहीं लगे हैं। सप् होकर पृथ्वी के ग्रन्दर विलास करते हैं (रहते हैं), थोड़ा थोड़ा (करके) (वस्तुग्रों को जोड़ते हैं (तथा) दान (के) पाठ (की) परिवा रहते हैं ('परिवा रहैं')।

म्रलंकार: -- श्लेष, यमक।

विशेष: - १ सूमों के शिषय में यह प्रसिद्ध है कि मृत्यु के बाद वे सर्पं

होकर भ्रपने गड़े हुए धन की रक्षा करते हैं।

२ प्रतिपदा को भ्रनध्याय रहता है। सूमों के यहाँ सर्वदा ही दान के पाठ की प्रतिपदा रहती है भ्रथीत् उनके यहाँ कभी यह सुनने में नहीं भ्राता कि भ्राज उन्होंने किसी को कुछ दिया है।

४१ शःदार्थः —होत = १ पास में धन होने की अबस्था, संपन्नता २ वित्त, धन। रिस = कोंध।

ग्नर्थः—सेनापित की द्वयर्थंक (दो ग्नर्थं देने वाली) वाणी (को) विचार कर देखों (भली प्रकार समभो) (जिसमें) दाता तथा सूम दोनों बराबर कर दिये गये हैं (दोनों को समान कर दिखाया गया है)।

दाता-पक्ष में:—संपन्न प्रवस्था में कुछ थोड़ा (सा) (धन) माँगने पर प्राग्त तक नहीं रखते (प्रर्थात् ऐसे दानी हैं कि प्रावश्यकता पड़ने पर प्राग्त तक देने को उद्यत हो जाते हैं), मन में ('मौं') रूखे (तथा) कोध-पूर्ण होकर नहीं ('न') रहते हैं (याचकों के धन माँगने पर न तो कृद्ध हो जाते हैं ग्रौर न किसी प्रकार की उदासीनता ही प्रकट करते हैं)। ग्रपने वस्त्र दे देते हैं। वे कीर्ति जोड़ लेते (हैं) ('वे कीरित जोरि लेत'), पृथ्वी (के) (हित को) हृदय में धारण कर धन बाँटते जाते हैं (लोगों के हित के लिए प्रपनी संपत्ति लुटा देते हैं) माँगते ही, याचक से, स्पष्ट कहते हैं (क) तुम फिक मत करो, हम उसे ग्रासान कर देंगे (तुम्हारी कठिनाइयों को हम सरल क्र देंगे)।

सूम-पक्ष में :—कुछ थोड़ा (सा ही) माँगने पर प्राण तक नहीं रखते (प्राण तक देने को तैयार हो जाते हैं, किंतु थोड़ा सा धन नहीं दे सकते हैं); बेमुसैवती (से) मौन होकर नाराज हो जाते हैं (रुपये पैसे के मामले में मुरौवत नहीं करते, जलटे याचकों से नाराज हो जाते हैं) । अपने वश (में) (किसी को) नहीं देते (जहाँ तक उनका वश चलता है उनके यहाँ से कोई कानी कौड़ी भी नहीं ले सकता), संचय करने की प्रीति लेते हैं (अर्थात् संचय करने से उन्हें बड़ी प्रीति रहती है, सर्वदा धन जोड़ कर रखते हैं); धन (को) पृथ्वी ही में रख कर (गाड़ कर), वित्त (धन) (ही) (में) अनुरक्त चले जाते हैं (आजन्म धन में अनुरक्ति रखते हुए अन्त में मर जात हैं)। याचकों से माँगते (ही) स्पष्ट कह देते (हैं) (कि) तुमें मित (में) चिता करो (अपने मन में फिक करो), सो हम ऐसा ('प्रसा') नहीं करेंगे ('न किरहैं') (अर्थात् हम

नुम्हारी माँग नहीं पूरी करेंगे, इससे तुम अपनी फ़िक्र करो )।

भ्रलंकार:---श्लेष।

४२ शब्दार्थं :—पट= १ घूँवट, पर्दा, २ दरवाजा । घन= १ युवती स्त्री २ घपया-पैर्ता । सत्त= १ शिक्त २ सत्य । खोजा = वे नपुंसक व्यक्ति जो मुसलमान राज्यभ्रों के हरमों में सेवक के रूप में रक्खे जाते थे ।

खोजा-पक्ष में:—बहुधा (शरीर के) समस्त अंगों पर थोड़ें से रत्न धारण करते हैं। स्त्रियों की भाँति आभूषणादि धारण करते हैं; जो मुख (के) ऊपर भी भुके हुए ('नइत'—निमत) बाल रखते हैं (अर्थात् जो अपनी पाटी के बालों को मस्तक के दोनों सिरों पर भुकाबदार रखते हैं। (जो) धीमें स्वर में बोलते हैं (जिनकी आवाज जनानी है), सभा को देखते ही धूँघट नहीं खोल ते (लोगों को देखते ही पर्दा कर लेते हैं), (जिन्होंने) बेगमों की रक्षा कर लिए ही अवतार पाया है (जो सर्वदा हरमों में बेगमों की सेवा किया करते हैं)। जन्म से (ही) जो कभी, भ्रम से (भी), नहीं माँगे जाते (राजाओं के यहाँ से लोग अनेक चीजें माँगनी में ले जाते हैं. पर इन्हें ले जाने का कोई नहीं आग्रह करता); (जो) शक्तिहीन (हैं) जिनके सामने सर्वदा (कोई) काम नहीं रहता (जो निकम्मे हैं)।

सूम-पक्ष में: — बहुधा सब उपायों ('ग्रंग') से छोटे-मोटे रत्नादि जोड़ते हैं (प्रत्येक उपाय से धन संचित करते हैं), जो मुख पर भी विश्वास नहीं रखते (ग्रंथांत् ग्रंपने चेहरे के रंग-ढंग से यह स्पष्ट कर देते हैं कि रुपये पैसे के मामले में वे किसी का विश्वास नहीं करते हैं)। (जो) हलकी बाते करते हैं, भ्रय देखते (ही) दरवाजा नहीं खोलते; (जिन्होंने) राज्य-धन (की) रक्षा करने को ग्रंथतार पाया है (ग्रंभिप्राय यह है कि जब वे मर जाते हैं तो उनका धन राज्य-कोष में चला जाता है), जो जन्म से कभी (भी) भ्रम से (भी), नहीं भाँगे जाते ('सूम' के नाम से प्रसिद्ध हैं), (जो) भूठे हैं (सर्वदा कहा करते हैं कि मैं दरिद्र हूँ), सर्वदा मुख पर नकार रखते हैं (माँगते ही 'नहीं' कर देते)।

ग्रलंकार:--- इलेष ।

४३ शब्दार्थं : — ग्रमल = १ निशा २ स्वच्छ प्रथवा शासन । ग्रसील = १ ग्रशील, दुर्विनीत २० सच्चे । देत = १ दैत्य, बड़ा २ देते हैं । बाजी = १ जिसका पेशा बाजा वजाना हो, साजिन्दा २ घोड़ा।

द्यवतरणः :—इस कवित्त में किव ने दुष्ट तथा गुणवान् राजाभ्रों का वर्णन किया है।

मर्थ: -- दुष्ट रक्जामों के पक्ष में :-- (जो) खेत के रहने वाले (हैं) (ग्रर्थात् छोटे गाँव के रहने वाले हैं), ग्रत्यंत नशे (के कारर्ग) (जिनके) नेत्र लाल (है); (जो) म्रादि (भ्रोर') से दुर्विनीत गुरुगों के ही भांडार हैं (प्रारंभ से ही जिनमें भ्रनेक दुर्विनीत गुरा हैं)। संसार (में) (यह बात) प्रसिद्ध (है) (कि ये ही) कलिकाल के करने वाले हैं (ऐसे ही व्यक्तियों के होने के कारण इस यूग को लोग कलिकाल कहते हैं; कलिकाल की समस्त बुराइयों का उत्तरदायित्व ऐमे ही लोगों पर है) कहीं (किसी स्थान पर) युद्ध (में) विजय समेत नहीं (हुए) हैं (सर्वत्र हारे हैं)। सेनापित कहते हैं (कि) (हे) सुमित ! (ग्रच्छी बृद्धि वाले व्यक्ति) ऐसे स्वामियों (की) समभ-बूभ कर सेवा करो; (है) प्रवीरण (व्यक्ति) ! (तुम इनसे) भगो, क्योंकि (ये तो) मदिरा ('ग्रासब') (के बल से ही) सचेत (रहते) हैं (ग्रर्थात् ये ऐसे व्यसनी हैं कि जब तक शराब न पिएँ, इनको चैन नहीं) । ब्राह्मणों को रोक कर, मिए (तथा) कंचन गिएका को देते हैं (ब्राह्मणों के लिए तो मनहाई कर देते हैं किंतु वेश्यायों को संपत्ति लूटाते फिरते हैं); साधारण ('सहज') बजाने वाले ('बाजी') को प्रसन्न होकर (एक) बडा हाथी दे देते हैं (ये ऐसे मूर्ख हैं कि एक मामूली साजिन्दे की प्रसन्न होकर एक विशाल हाथी दान कर देते हैं)।

गुर्गी राजाओं के पक्ष में :—(जो) संग्राम-भूमि में काम ग्राते हैं (युद्ध में लड़कर वीर-गित को प्राप्त होते हैं), (जिनके) नेत्र श्रत्यंत स्वच्छ (तथा) लाल हैं (अथवा जिनका 'श्रमल' या शासन बड़ा है, जिनके नेत्र लाल हैं); (जो) श्रादि के सच्चे (हैं) (प्रारंभ से ही बात के घनी हैं), (जो) गुर्गों के भांडार हैं। संसार (में) प्रसिद्ध (है) (कि ये) किलकाल के कर्गों हैं, (जो) किसी युद्ध में नहीं हारे, (सर्वेंत्र) विजयी (हुए) हैं। सेनापित (कहते हैं कि) (हे) सुमित ! (बुद्धि में) विचार (समभ बूभकर) ऐसे प्रवीग्रा स्वामियों (की) सेवा करो। ('जुमित ! विचौरि, ऐसे परबीन साहिबन भजी'); जिनसे (लोगों के) चित्त श्राशा-पूर्ण हैं ('जातैं श्रास बस चेत हैंं) (श्रर्थात् जो लोगों को श्रभीष्ट वस्तु दे देने वाले हैंं)। ब्राह्मगों को रोक कर ईन्हें ठहरा कर) मिण (तथा) कंचन (ग्रर्थात् ग्रतुल संपत्ति) गिन कर दे देते हैं, प्रसन्न होकर (तो) हाथी दे देते

हैं; साधार्ण (रूप से) घोड़ा देते हैं (ग्रशीत् यदि किसी पर प्रसन्न हो गए तो हाथी, दे देते हैं, नहीं तो घोड़ा ग्रादि दे देना तो साधारण बात है)।

श्रलंकार :— रलेष, तद्रूप रूपक ('किलिकाल के करन'), देहरी दीपक । विशेष :— दूसरे पक्ष की दृष्टि से 'दैत' के स्थान पर किव ने 'देत' ही रक्खा है। इसी प्रकार छंद ४६ ('श्लेष वर्णान') में 'बैद' के स्थान पर 'बेद' से काम चलाया गया है।

४४ शब्दार्थं:—रत्ती=१ एक रत्ती, जो म्राठ चावलों के बरावर होती है २ प्रीति । छमासौ=१ छः माशे २ क्षमा म्रर्थात् पृथ्वी के समान । नरजा=तराजू की डाँड़ी । पलरा=तराजू का पल्ला । बारहमासा=१ बारह माशे का, एक तोले का २ सदा बहार, सर्वदा प्रसन्न रहने वाला । तोरा=सोने की लच्छेदार भीर चौड़ी जन्जीरों के बने हुए दो म्राभूषरण जो दोनों हाथों में पहने जाते हैं । इन्हें तोड़ा कहते हैं । ये प्रायः तीन भ्रथवा पाँच लड़ों के बनते हैं भौर तदनुसार इनकी तौल में भी भ्रंतर हो जाता है । दूसरे पक्ष क्री दृष्टि से किंव ने यहाँ पर तोड़े का वजन एक ही तोला रक्खा है ।

भ्रवतरण:—दूती नायिका के पास तोड़ों का एक जोड़ा लेकर भ्राई है भ्रौर प्रत्यक्ष में उसकी प्रशंसा कर रही है, किंतु ग्रपने दिलष्ट वचनों द्वारा नायर्क के भ्रागमन की सूचना भी दे रही है श्रौर उसकी प्रशंसाकर रही है।

तोड़ा पक्ष में: — (जो) निर्मल (तथा) समूची (है), जिसमें ग्राठ चावल हैं (जो ग्राठ चावलों के बराबर है), इस प्रकार की तुम्हारी रत्ती द्वारा छः छः माशे (के बराबर तौल कर) (यह तोड़े का जोड़ा) सुधराया गया है। डाँड़ी में ठीक मिलता है, दोनों पल्लों में देख (वे भी ठीक है) (ग्रथांत् डाँड़ी पिलकुल सीध में है, किसी थ्रोर भुकी नहीं है तथा दोनों पल्ले भी एक ही सीध में हैं), सेनापित (ने) ऐसे (तोड़े का) सोच-समभ कर वर्णंन किया है। किसी (हाथ) में कुछ छोटा (तथा) किसी में कुछ बड़ा है, (यह बात) गलत है; तुभ में (तेरे हाथों में) (ये) बिलकुल ठीक (तथा) समान (ज्वते हैं), (यह) मैंने (तुभ से) कह (ही) दिया है (ग्रर्थात् दोनों हाथों के तोड़े बिलकुल ठीक हैं, किसी हाथ का कुछ ढीला तथा किसी हाथ का कुछ कसा हीता हो यह कात नहीं हैं)। जिससे संसार (के) सुवर्णं का सौंदर्य तौला जाता है वह बारह माशे का तोड़ा तुभे बन कर ग्राया है श्रिर्थात् तेरे लिए ऐसा उत्तम तोड़ा बन कर ग्राया है कि संसार के ग्रह्म सुवर्णं के ग्राभूषएगों की उत्तमता उसी से

मिलान करने पर निश्चित की जाती है।

नायक-पक्ष में :- (जो) निर्दोष (है), तथा जिसमें म्राठों पहर मुखंड (निरंतर एक सा रहने वाला) उत्साह रहता है; इस प्रकार की तेरी पूर्ण रूति द्वारा (नायक) पृथ्वी की भाँति (अवल) कर दिया गया है (अर्थात् तेरे गुर्गी) का वर्णन कर मैंने नायक के हृदय में वह प्रेम ग्रंकुरित करा दिया है जो सर्वथा दोष-रहित है, जिसमें सदा तेरे देखने की लालसा बनी , रहती है (तेरे प्रति नायक का प्रेम स्थायी है)। (अन्य) स्त्रियों की ('रामैं') देख कर क्षरा (भर भी) उनकी इच्छा ('रजा') नहीं करता; (ग्रौर न प्रसन्नता से) दूना (ही होता है) (ग्रर्थात् जब मैं ग्रन्य स्त्रियों की भ्रोर उसका घ्यान ग्राकांवत करती हूँ तो न तो वह अपनी स्वीकृति देता है और न उन स्त्रियों को देख कर प्रसन्त ही होता है); उसे ही (ऐसे नायक को ही) (मैंने) सीच-समभ कर (तुभे) बताया है। (उसका प्रेम) किसी (स्त्री) में कुछ कम तथा किसी में कुछ ग्रधिक है, यह बात ग़लत है, मैंने (तुफे) सूचित (ही) कर दिया है (कै) तुभमें (उसका प्रेम) पूर्ण रूप (से) (है) (ग्रीर सर्वदा) एक रूप (में) (रहता है)। जिससे संसार का सुन्दर वर्ण (तथा) रूप परखा जाता है वह सदा प्रसन्न रहने वाला (नायक) बन-ठन कर ('बनि') तुभमें ग्रनुरक्त होकर ('तो रातोहि') स्राया है।

श्रलंकार:--श्लेष ।

४५ शब्दार्थ: — मेव — मेवाती । सहेत — १ ''वह निर्दिष्ट स्थान जहाँ प्रेमी-प्रेमिका मिलते हैं'', सहेट २ सप्रयोजन । लंगर — १ लँगोट २ ''वह भोजन जो प्रायः नित्य दिर्द्रों को बाँटा जाता है''; सदावर्त । भूखन — १ भूखों को २ ग्राभूषएा । कनक — १ एक करण २ सोना । मनैं — १ वर्जित २ मन को । बीस बिस्वा — १ बीस वेश्याएँ ('बिसवा' या 'बेसवा') २ पूर्णं रूप ते । दादनी — वह धन जो किसी को देना हो ।

श्चवतरण : —्इस कवित्त में उच्च श्वेगी तथा निम्न श्रेगी के राजाश्चों का वर्णन किया गया है। किव ने जहाँ एक श्वोर सत् राजाश्चों के गुगों को गिनाया है वहीं श्वोछी रुच्चि वाले दुष्ट राजाश्चों का भी चित्रण किया है।

 $\mathbf{x}$   $\mathbf{x}$   $\mathbf{y}$   $\mathbf{z}$   $\mathbf{z}$ 

करते हैं ('मेव नमें सदाम'); (जो राजा) सहेट नहीं रखते हैं (जिनके यहाँ हरम नहीं हैं। (जो) सदावर्त के दाता (हैं) ग्रौर (याचकों को) सुवर्ण (के) ग्राभूषरण देते (हैं), एक साधु (के) मन को पूर्ण रूप से रख लेते हैं (उसकी इन्हा पूरी करते हैं)। सेनापित (कहते हैं कि) हे बुद्धिमान् पुरुष ! इनकी समफ बूफ कर सेवा करो (कोई तृटि न होने पाये), ग्रब संसार जानता है (कि) ये तो गुण के भांडार हैं। ये बड़े उदार हैं; (किसी को) जब बक़ाया धन देना होता (है) तब ग्रंत में सौ की जगह दो सौ.एक देते हैं।

निकृष्ट राजाभ्रों के पक्ष में:—(जो) जन्म (से ही) कमीने (नीच) (हैं), घर (में) वीर (तथा) युद्ध में भयभीत रहते हैं; (जो) सदा (अपना) मन, सप्रयोजन ('सहेत') मेवातियों में रखते हैं (ग्रर्थात् मेवातियों के साथ इस भ्रमिप्राय से मैत्री करते हैं कि उनकी लूट-मार में उन्हें भी कुछ मिल जाय)। लँगोटी के दाता हैं) यदि कभी किसी को वस्त्र देना हुम्रा तो कोई छोटा-मोटा वस्त्र दे देते हैं) भ्रौर क्षृष्ठितों (को) एक-भ्राध करा (दे) देते (हैं); (जिनके यहाँ ग्राने को) केवल साधु-सन्त (ही) विजत (हैं), (यद्यपि वे) बींस (बीस) वेश्याएँ रख लेते हैं। सेनापित (कहते हैं कि) हे बुद्धिमान् पृष्ठष! (जरा) सोच समभ कर इनकी सेवा करो। संसार जानता है (कि) ये तो श्रवगुर्गों के मांडार हैं। ये बड़े उदार हैं! (किसी को) जब बक़ाया धन देनी होता (है) तब, ग्रंत में सौ की जगह केवल दोष ही व्देते हैं। (ग्रर्थात् रूपया देने के समय नाना प्रकार के दोषारोपरा कर टाल देते हैं)।

ग्रलंकार :-- इलेष ।

विशेष:—(१) मेवात राजपूताने और सिंध के बीच के प्रदेश का पुराना नाम है। इस प्रदेश के लोग मेवाती कहलाते हैं। यह एक लुटेरी जाति थी। किंतु वर्त्तमान समय में मेवाती गृहस्थों की भाँति रहते हैं।

(२) ऊँचे राजाम्रों के पक्ष में 'म्रवगुन' को "म्रब गुन'' करके पढ़ना पड़ता है। यमक, श्लेष, तथा चित्रादि म्रलंकारों में 'व', 'ब', तथा 'र' 'ल' म्रादि वर्गों में म्रन्तर नहीं माना जाता है—

"यमकादौ भवेदैक्यं डलोर्बवे। लैरोस्तथा"

४६ शब्दार्थ:—िबकच = १ बिना बाल का २ विकसित । विकच करैं = १ लोगों को चेला बना कर मुझ लेते हैं २ लोगों को विकसित श्रर्थात् प्रसन्न करते हैं ।

ग्रर्थं:—सेनापित (कहते हैं कि) (हे) बुद्धिमान् पुरुषों! भली प्रकार विचार कर देख लो, कलिकाल के गोसाई मानों भिखमंगों के असमान ही (होते हैं)।

गोसाई-पक्ष में :—गीत सुनाते हैं, (मस्तक पर) तिलक चमकाते (लगा) हैं, द्वारका जाते ही मोढ़ों को छपा लेते हैं (देव-मूर्तियों की छाप डला लेते हैं)। (जनका) वेष वैष्णावों (का सा होता है), भक्तों की पैदा की हुई सम्पत्ति से अपना पेट पालते हैं (भक्त लोग जो कुछ दे देते हैं उसी से अपनी जीविका निर्वाह करते हैं, (यह) सच है (कि) निदान (ये) (अपने) स्वामी विष्णा की सेवा नहीं करते (हैं)। (इनकी) पोशाक देख कर (श्रद्धा से) सब लोगों की गर्दन मुक जाती है (सब लोग इन्हें प्रणाम करते हैं)। (अपने आडंवर द्वारा लोगों को) मोहित कर मूड़ लेते हैं (सब कुछ ले लेते हैं), (तथा मन (में) धन का ही ध्यान करते हैं।

भिखमंगों के पक्ष में :—गीत सुनाते हैं, तिल (के) करण दिखलाते हैं (यह सूचित करते हैं कि हमारे पास केवल ये ही हैं), किसी के द्वार जाने पर (अपने) भुज-मूलों को नहीं छिपाते (अर्थात् कोई वस्त्र आदि पहन कर अपने शरीर को नहीं ढँकते)। नई उमर ('बैस नव') (है), भक्तों (के) वेष की कमाई खाते हैं (अर्थात् ईश्वर-भक्तों की भाँति कपड़े रंग लेते हैं और उनके रंग वस्त्रों को देख कर लोग उन्हें खाने को दे देते हैं), निदान भगवान् (की) सेवा नहीं करते, (यह) सच है। (उनके फटे) लिबास (को) देख कर सब लोगों की गर्दन (शर्म से) भुक जाती है, (अपनी दीनता-सूचक बातों द्वारा तथा गाना आदि गाकर) (लोगों को) मोहित कर प्रसन्न कर लेते हैं (तथा) मन (में) घन (का) ही घ्यान करते हैं।

ग्रलंकार:—क्लेष, देहरी दीपक ('मोहिकै बिकच करें मन धन ध्यान ही')।

विशेष:—'भुज मूलन छपावै'—वैष्णव लोग शंख, चक्र म्रादि चिन्ह गरम धातु से भ्रमने ग्रंगों पर ग्रंकित करा लेते हैं।

४७ शब्दार्थ: — मालै = १ माला को २ सामग्री को । बरत = १ व्रत २ व्यक्हार । मुद्रा = १ छाप र रुपया । निगम = १ वेद २ पथ, मार्ग ।

श्चर्य:—देखो सेनापित (ने) देख कर (तथा) विचार कर बताया है (कि) किलकाल के गोस्वामी मानों संसार के अख्यमंगे (हैं)।

गोस्वामी पक्ष में: —हठ कर (जबर्दस्ती) माला लेकर ग्रच्छे श्रादिमयों (को) ये छुोड़ देते हैं, (इन्हें) राज-भोग ही से प्रयोजन (रहता है), (ये) ब्रत की रीति (को) नहीं करते (हैं) (ब्रतादि के नियमों का पालन नहीं करते)। (हाय) (में) छाप लेते हैं, इस प्रकार शरीर को बुरा बनाते हैं (कुरूप कर लेते हैं, वेद की शंका छोड़ स्त्री प्रसंग ('ग्रवला जन रमत') की रीति को करते हैं (वेद-विहित मार्ग पर न चल कर ग्रासिक का मार्ग ग्रहण करते हैं)। जो निदान (ग्रपने) पैर ग्रकड़वाते हैं (ग्रपनी पूजा करवाते हैं) (तथा) उपदेश करते हैं; जन्म से ही रास-उत्सव मनाने में श्रनुरक्त रहे (हैं)।

भिक्षुकों के पक्ष में :--जिद कर (हाथ के) सामान को लेक्टर वे सत् पुरुषों (को) तथा (ग्रपने) देश (को) छोड़ देते हैं (ग्रर्थात् ये हाथ की वस्त् को भी नाना प्रकार की बातें बना कर ले लेते हैं, भले श्रादिमयों का संग नहीं करते, ग्रपना देश छोड़ कर दूसरी जगह भीख माँगते फिरते हैं), (इन्हें) भोजन ('भोग') से ही प्रयोजन (है), (ये) व्यवहार की रीति (को) नहीं करते (सांसा-रिक (पुरुषों के समान ग्राचरण नहीं करते, शरीर से हृष्ट-पुष्ट होने पर भीख माँगते फिरते हैं) । हाथ में रुपया लेते हैं (यदि किसी ने दे दिया तो तुरन्त हाथ पसार कर ले लेते हैं), शरीर को ऐसा कुरूप बना लेतें हैं (कि कुछ कहा नहीं जाता) मार्ग की शंका छोड़ कर ग्रब इन्हें मारे-मारे फिरने की लज्जः नहीं है (पेट के लिए घूमते-फिरते रहने से ये लिजित नृहीं होते हैं, मार्ग में पड़े रहने में भी इन्हें संकोच नहीं होता है)। जो (इन्हें) उपदेश करते हैं (जो लोग इनसे कहते हैं कि इतना बड़ा शरीर लेकर क्या भीख माँगते फिरते हो) (वे) ग्रंत में (ग्रपने) पैर पकड़वाते हैं (भिक्षुक उनका पैर पकड़ लेते हैं, वे कहते हैं कि कुछ तो देते जाइए, हम बड़े भूखे हैं...), रास-उत्सव से (तो) उन्की अनुरक्ति जन्म की हो (है) बाल्य-काल से ही जहाँ कहीं उत्सव होता है वहाँ ये पहुँच जाते हैं)।

श्रलंकार: --- इलेष से पुष्ट उत्प्रेक्षा।

४८ शब्दार्थं:—घाट = १ किसी जलाशय का वह स्थान जहाँ लोग स्नानादि करते हैं २ तलवार की धार । बानी = स्वभाव । पानी = १ जल २ कांति । रज = १ धूल, बालू २ क्षात्र धर्म, रजपूती । पतवीरि = त्रिकीराकार बना हुआ नाव का वह महत्व-पूर्णं अंग जो नाव के पीछे की श्रोर लगा रहता है। इसी के सहारे नाव मोड़ी जाती हैं। असील = सच्ची, असली, श्रेष्ठ

ग्रर्थ: —पाप (की) (नौका) पतवार को नष्ट करने के लिए गंगा पुण्य की श्रष्ठ तलवार की भाँति शोभित हो रही है।

गंगा पक्ष में :— जिसकी धारा समस्त तीथों से ग्रधिक पित्र है। पापी जहाँ मर कर इन्द्रपुरी का मालिक होता है (इंद्र की पदवी को प्राप्त होता है)। जिसका सुन्दर घाट देखते ही पिहचाना जाता है (लोग देखते ही सम्प्र्स लेते हैं कि यह गंगा-तट है) जिसके पानी का सर्वदा एक सा स्वभाव रहता है (गंगाजल की मर्यादा एक रूप रहती है, स्नान करने ही, लोग जीवन्मुक्त हो जाते हैं)। जो बहुत बालू रखती है (ग्रर्थात् जिसके किनारे बहुत बालू है), जिसको महान् धैयंवान (सिद्ध-पुरुष) (भी) तरसते हैं (जिसके दर्शनों को लालायित रहते हैं) सेनापित (कहते हैं कि) जो स्थान-स्थान (पर) सुन्दर गित (से) वहती है।

तलवार-पक्ष में: — जिसकी घार समस्त तीर्थों से ग्रधिक पावन है, जहाँ मर कर पापी इन्द्रपुरी का स्वामी हो जाता है (पापी भी रएक्षेत्र में मरने से देवलों क का स्वामी होता है)। जिसकी सुन्दर घार देखते ही पहिचानी जाती है, जिसकी कांति का स्वभाव सर्वदा एकरूप रहता है (जो सर्वदा चमकती रहती है), जो महत्व-पूर्ण क्षात्र घर्म की रक्षा करती है, जिसको बड़े धैर्यवान व्यक्ति (भी) तरसते हैं (धीर व्यक्ति भी जिसके पाने के लिए लालायित रहते हैं), सेनापित (कहते हैं कि) (जो) स्थान-स्थान पर सुन्दरता-पूर्वक चलती है (युद्ध में बड़े कौंशल से वैरियों का संहार करती है)।

ग्रलंकार:--उपमा, श्लेष, रूपक।

•४६ शब्दार्थं:—तिविध ताप=१ तीन प्रकार का बुखार—बातज्वर, िष्तिज्वर तथा कफज्वर २ तीन प्रकार का कष्ट—ग्राध्यात्मिक, ग्राधिदैविक तथा ग्राधिभौतिक। गुरू चरन=१ वन की गुर्च ('गुरूच रन') २ गुरू के चरण। बेद=१ वैद्यै २ वेद। कुपथ=१ कुपथ्य, स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाला ग्राहार २ कुमार्ग। सात पुरीन कौं=१ सात पुड़ियों को २ धार्मिकों के अनुसार मोक्ष देने वाली सात नगरी, जिनके नाम इस प्रकार हैं—ग्रयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, ग्रवन्तिका तथा द्वारावती।

• श्रुवतरएा: कित किसी ऐसे व्यक्ति को उपदेश दे रहा है जिसे क्षुधा नहीं लगती श्रीर जिसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। दूसरी श्रीर वह किसी धनी व्यक्ति को उपदेश दे रहा है श्रीर मोक्ष-प्राप्ति के विधान को समका

रहा है।

शुर्थ: — रोगी-पक्ष में — तेरे भूख नहीं है, इससे (तेरा) कुछ (भी) सुधार नहीं होगा (अर्थात् क्षुधा का न लगना बड़ी खराब बात है), (इससे) तीनों प्रकार का ज्वर बढ़ेगा धौर (तू) दु:ख से संतण्त होगा। तू वन (की) गुर्च (का) सेवन कर, काम (के) बल को जीत (कामदेव के वशीभूत मत हो) वैद्य से भी पूछ, (वह भी) तुफ से यही तत्व (की बात) कहेगा सेना पति (कहते हैं कि) कुपथ्य को छोड़ धौर पथ्य को ग्रहण कर (लाभदायक वस्तुएँ खाया कर) (यह) शिक्षा जान कर (समफ कर) मान ले, (तू) सर्वदा सुख प्राप्त करेगा। प्रातःकाल 'ग्रच्युत ग्रनंत' कह कर (ग्रीषधि की) सात पुड़ियों को कम (से) खाया कर, (तू) ग्रम्र होकर रहेगा।

धनी-पक्ष में :—तेरे (पास) म्राभूषणा हैं ( तू धनी है), इससे (तेरा) कुछ (भी) सुधार न होगा, तीनों प्रकार की ताप बढ़ेगी ( ग्रीर तू दु:ख से संतप्त होगा), तू गृरु (के) चरणों (की) सेवा कर, कामदेव के बल को जीत, वेद से भी पूछ, (वह) भी तुभ से यही तत्व कहेगा (वासनाम्रों का शमन करना तथा गृरु की सेवा करना, ये ही उपदेश वेदों में भी दिये गये हैं)। (कुमार्ग को छोड़ बुरे काम मत कर), सेनापति (कहते हैं कि) सत् पथ पर चल, यह शिक्षा जान कर (समभ-बूभकर) मान ले (तो सदा सुख प्राप्त करेगा) प्रात:काल 'ग्रच्युत ग्रनंत' कह कर (परमात्मा के नाम लेकर) तथा सात पुरियों के नाम कहकर कम (से) (एक-एक करके)। कमों (को) कर, (तूं) ग्रमर होकर रहेगा। ग्रपने कर्त्तंच्यों का पालन कर इसीसे तेरा मोक्ष हो जायगा)।

ग्रलंकार: - इलेष, यमक, देहरी दीपक।

विशेष:—१ वैद्यक में भ्रौषधि खाने के सात समय कहे गये हैं—प्रातः, पूर्वाह्न, मध्याह्न, भ्रपराह्न, सायं, रात्रि में भोजन के पूर्व तथा पूर्वाह्न रात्रि।

२—गुर्च —एक प्रकार की मोटी बेल जो वृक्षों पर चढ़ जाती है। वैद्यक के अनुसार इसमें अनेक गुगा हैं। वैद्यों का कहना है कि बस्ती से बाहर जंगल के वृक्षों पर जो गुर्च पाई जाती है वह अधिक लाभदायक होती है।

३-- ग्रच्युत ग्रनंत 'कहूं'--रोगी को ग्रोषांघ लिखाने के पूर्व यह

## श्लोक पढा जाता है:---

''ग्रच्युदानंद गोविंद नामोच्चारण भेष त्रम्।

नश्यन्ति सकलान् रोगान् सत्यंसत्य वदाम्यहम्"।

४ पहली पंक्ति की गित बिगड़ी हुई है। दिया हुआ पाठ ही सर्ौस्त प्रतियों में मिलता है।

प्ररोगी-पक्ष में 'तेरे भूख न हैं...... में व्याकरण की अशुद्धि हो जाती है यद्यपि दूसरे पक्ष की दृष्टि से यह पाठ विलकुल ठीक है। 'कवित्त-रत्नाकर' के कई श्लिष्ट कवित्तों में इस प्रकार कठिनाई पड़ती है।

५० शब्दार्थः ----सुथरी ---स्वच्छ । सुबास --- १ सुन्दर वस्त्र २ सुन्दर निवास । तन ---- १ शरीर २ कम, थोड़ा (सं० तनु ----------)।

श्चर्थ: — सेनापित (कहते हैं कि मैंने) ग्रीष्म तथा शीत, दोनों ऋतुग्रों (कों) एक प्रकार की बना दिया है, (यह) समक्त लीजिए।

ग्रीष्म-पक्ष में :— रात के समय बिना शीतलता के नहीं सोया जाता, स्वच्छ शरीर (वाली) प्रियतमा ग्रत्यंत सुख देने वाली है। रँगे हुए सुन्दर वस्त्र राजाश्रों (की) रसीली ('रुचि रसाल') (को) रखते हैं (ग्रर्थात् वे उन्हें वड़ी चिस पहनते हैं), सूर्य की तप्त किरगा (ने) शरीर (को) तपा दिया है। चंदन बहुत शीतल है इससे श्रुच्छा लगता है; श्राँगन (में) ही चैन मिलती है, किसी प्रकार गरमी बचाई है (गरमी से छुटकारा पाया है)।

शीत-पक्ष में :—रात के समय बिना शीतल (जल) कराों ('सीरकन') (के ही) सोया जाता है (ग्रर्थात्) यदि थोड़े से जल का संसर्ग शरीर से हो जाता है तो नींद नहीं पड़ती; स्वच्छ शरीर (वाली) प्रियतमा ग्रत्यंत सुखदाई है। राजा लोग रँगे हुए सुन्दर दुशाले (तथा) सुन्दर निवास स्थान ('सुशास') रखते हैं। सूर्य की गरम किररा (भी) कम तपने (लगी) है (ग्रर्थात् सूर्य की किरराों में भी गरमी कम पड़ गई है)। चंद्रमा ('चंद') बहुत शीतल है इससे नहीं ग्रच्छा लगता ('न सुहात'), ग्राँगन में ग्राग्न जलवा कर ही किसी प्रकार चैन पड़ती है (ग्राग-तापने से ही चित्त को थोड़ा-बहुत सन्तोष होता है)।

## ग्रलंकार<sup>®</sup>:---श्लेष<sup>®</sup>।

५१ शब्दार्थः — मकर = १ मछली २ माघ मास । करक = १ कड़कड़ाहटका शब्द २ रुक-रुककर है ने वाली पीड़ा । पाँउरी = १ खड़ाऊँ

२ दालान।

श्रवं:—सेनापित (ने) वर्षा (तथा) शिशिर ऋतु (का) वर्णन किया है, जे मूर्खों के लिए दुर्बोध (है) (उनकी बुद्धि के परे है) (श्रौर) चतुर व्यक्तियों को सरल (है)।

वर्षा-पक्ष में :— जल-वृष्टि, निश्चय (ही), तीर से (भी) ग्रधिक (तेज) है; मछलियों (ग्रथवा मगरों) (को) बहुत दुःखद है (क्योंकि वर्षा ऋतु में निदयों का बहाव तेज होने के कारण वे बहे-बहे फिरते हैं); निदयों को चैन होती है (वे प्रचुर जल से परिपूर्ण हो जाती हैं)। ग्रत्यंत बड़ी कड़कड़ाहट (की) (ध्विन) होती है; (विरह के कारण) रात नहीं कटती; विरहियों की पीड़ा तिलिल (करके) पूरी बढ़ती है (ग्रर्थात् उनकी विरह-वेदना धीरे-धीरे बहुत बढ़ जाती है)। ग्रीष्म की (ग्रपेक्षा) ग्रधिक शीतलता (है), चारों ग्रोर ग्रब पानों है ('ग्रब नीर है'); पादुकाग्रों (के) बिना धिनकों को किसी प्रकार नहीं बनता ग्रथित् कीचड़ के कारण बिना पादुकाग्रों के उनका काम नहीं चलता है)।

शिशिर-पक्ष में :—जल (की) घार, निश्चय (ही), तीर से (भी) स्रिधक (तेज) है, स्रत्यंत दु:खद माघ मास (में) गरीबों को ('दीन कीं') सुख नहीं होता (स्रर्थात् उन्हें कष्ट होता है)। (जाड़े की) स्रत्यंत बड़ी रात समाप्त नहीं होती (है), रुक-रुक कर विरह की पीड़ा होती है; विरहियों की पीड़ा-थोड़ा करके बहुत बढ़ जाती है (स्रर्थात् उन्हें विरह-पीड़ा बहुत व्यथित करने लगती है)। पृथ्वी (में) चारों स्रोर स्रिधक ठंढक रहती (है), दालानों के बिना धनिकों को किसी प्रकार नहीं बनता (सर्दी के कारएा बाहर नहीं सोया जाता है)।

ग्रलंकार:--- इलेष।

५२ शब्दार्थः — नेह=१ स्नेह २ घृत । भभूक = ज्वाला, लपट । सीरी=शीतल । दल=फूल की पंखडी । तुषार=वरफ । हरि=१ कृष्ण २ श्रान्त । सुहार=सुहाल, तिकोने स्राकार का एक नमकीन पकवान ।

श्रवतरण: -- एक पक्ष में किसी विरहिशाी नायिका, का वर्णन है, दूसरे में, कदाचित्, किसी ऐसी स्त्री का वर्णन है जो सुहाल बनाने जा रही थी किंतु जल जाने के कारण न बना सकी।

श्रर्थं : विरहिग्गी-पक्ष में—स्त्री प्रेम (से) पूर्णं (है), (विरहाग्नि के कारण) हाथ (तथा) हृदय में ग्रत्यंत तप रही है (ग्रर्थात् उसका सारा शरीर

विरहाग्नि के कारण तप रहा है), जिसको ग्राध घड़ी बीतने से (ऐसा जान पड़ता है मानों) हजार वर्ष (व्यतीत हो गये हों)। हृदय (पर) गुलाब छिड़कने से लपटें उठती (हैं), सुन्दर नव विवाहिता स्त्री (के) ग्रंग ग्रंगारों (के) समेन्त जलते हैं। शीतल समफ कर बाला के वक्षस्थल (पर) कमल (की) माला रक्खी। गई जिसके दल बरफ़ के सम्नान शीतल (हैं)। इन्हण् के (साथ) बिहार न होने (के कारण) उस हार के कमल सूख कर सुहाल के समान हो जाते हैं, (जरा-सी) (भे देरी) ('बार') नहीं लगती (हैं)।

सुहाल-पक्ष में — हे सखी ! घृत (से) पूर्ण नहीं है ('री ! नेह भरी ना'), (केवल,) कड़ाही ही ('करिहयै') अत्यंत तप रही है (चूल्हे पर केवल कड़ाही ही चढ़ी है, उसमें घृत नहीं है), जिसको आध घड़ी बीतने से (ऐसा जान पड़ता है मानों) हजार वर्ष (व्यतीत हो) गये हों, (तपती हुई कड़ाही के लिए आध घड़ी का समय बहुत अधिक होता है)। (बसाने के निमित्त) मध्य ('उर') में गुलाब के छोड़ते ही लपटें उठती (हैं), (फजतः) सुन्दर नव-विवार्म्हता स्त्री के अंग-प्रत्यंग अंगारे के समान जल जाते हैं। शीतल समफ कर बाला के वक्षस्थल (पर) कमल (की) माला रक्खी गई (है), सेनापित (कहते हैं कि) जिसके दल बरफ़ के समान शीतल (हैं)। अग्नि (अथवा आँच) के बिह्मर (के कारण) (अर्थात् आँच द्वारा जल जाने से), उसी माला के कमल सूखकर सुहाल (के) समान, हो जाते हैं, उन ('बिन') (कमलों) (को) देरी नहीं लगती ('बार न लागत')।

म्रलंकार:--उपमा, श्लेष।

विशेष:—१ सुहाल-पक्ष में इस कविता का अर्थ ठीक नहीं लगता। किसी अन्य समीचीन अर्थ के अभाव में उपरिलिखित रीति से अर्थ किया गया है। आग से ज़ल जाने पर शीतोपचार नहीं किया जाता है। अतएव ''सीरी जानि छाती धरी.....इ॰'' नितांत अनुपयुक्त है।

२ ब्रज में 'बिन' शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में भी होता है।

५३ शब्दार्थं:— भर = १ ताप २ भड़ी। जोति = १ लपट, लौ २ प्रकाश। भादव = १ दावाग्नि की भा (दीप्ति) २ भाद्र मास। जलद पवन = १ तेज वायु (लू) २ बादलों की घटा ('मेघवाई')। सेक = १ सेंक २ जलिंचन। तरिन = १ सूर्य २ नौका। सीरी = शीतल। घनछाँह = १ मेघों की छाया २ घनी छाया।

ग्रथं:—सेनापति (कहते हैं कि) (इस) कविता की चतुराई (को) देखो, (जिसने भीषएा ग्रीष्म (ऋतु) (को) वर्षा का समकक्ष कर दिया है।

ग्रीटम-पक्ष में :—देखने से पृथ्वी (तथा) आकाश (के) चारों स्रोर श्रीर (सब स्थल) जल रहे हैं; तृएा (स्रौर) वृक्ष, सभी का रूप (ग्रीटम ने) हर लिया है (सब को श्री-हीन कर दिया है)। बड़ी ररमी लगती है, दावाग्नि (के) प्रकाश की दीप्ति होती (है), तेज वायु (लू) चलती है; उसके स्पर्श (से) (ऐसा जान पड़ता है) मानों शरीर (पर) सेंक दी गई है। भीषण सूर्य (भगवान्) तल (तपा) रहे हैं, सब (लोग) नदी (में) (स्नानादि करने से) सुख पाते हैं, चित्त शीतल मेघों की छाया देखने में ही लगा है (चित्त घन-घटा देखने के लिए उद्दिग्न है)।

वर्षा-पक्ष में :—देखने से पृथ्वी (तथा) ब्राकाश, चारों तरफ़ जल ही जल है; तृरा, वृक्ष (ब्रादि) सभी का रूप हरा है (चारों ब्रोर हरियाली दिखलाई पड़ती है)। महान् भड़ी लगती है, भाद्र (मास) की द्युति (शोभा) हो रही है, बादलों की घटा (इधर-उधर) ब्राती-जाती है, (छोटी-छोटी बूँदें पड़ने से ऐसा जान पड़ता है) मानों शरीर (पर) जलसिंचन किया गया है। (लोग) भीषरा निदयों (को) नौका (से) पार कर सुख पाते हैं (सुखी होते हैं); (ब्राधक वृष्टि के कारगा) (लोग) शीतल घनी छाया वाले (स्थान) (की) खोज में ही तल्लीन हैं (जिससे वे भीग न जायाँ)।

म्रलंकार:-इलेष।

५४ शब्दार्थः — द्विजन = १ दाँतों २ ब्राह्मणों। बरन = १ प्रृकार २ वर्ण। स्नृति = १ कान २ वेद। जवन = १ 'जब न' २ यवन। ग्रासा = १ डंडा २ तृष्णा।

म्रथं:—इसी से (इन कारगों से) वृद्धापा कलिकाल के समान है।
वृद्धापा-पक्ष में:—जिसमें दाँतों की प्रतिष्ठा नहीं रह जाती (दाँत-टूट जाते हैं); म्रन्त (में) शरीर का ('तन की') पहले प्रकार का (युवावस्था का)
वेश नहीं है (युवावस्था की सी सुसज्जित वेश-भूषा भ्रव नहीं है)। शरीर की छिव लुप्त (हो गई है); कानों (से) भ्रावाज नहीं सुनाई पड़ती, भ्रव लार लगी हुई है, नाक का भी ज्ञान नहीं है (नाक बहा करती है)। जब बहुत सी जुगा-लियों में शोभा नहीं दिखलाई पड़ती (भोजन करते समय बार-बार मुँह चलाना देख कर भ्रच्छा नहीं लगता है); जहाँ काले बालों का ('कृष्णा केसी कींं') नाम

से भी नाता नहीं है ( प्रर्थात् एक भी बाल काला नहीं रह गया है )। सेना-पति ( कहते हैं कि ) जिसमें संसार डंडा के सहारे ( इधर-उधर ) भ्टकता फिरता है ( वृद्धापा में छड़ी ग्रादि के सहारे ही लोग चल पाते हैं )।

कितकाल-पक्ष में :— जिसमें ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा छूट जाती है ( नर्ष्ट्रें हो जाती है ), निवान पहले वर्ण (ग्रर्थात् ब्राह्मणों) का थोड़ा सा भी वेश नहीं है ( ब्राह्मणों की सी वेश-भूषा कहीं विखलाई ही नहीं पड़ती)। (लोग) शरीर की छिंवें (में) लीन (हैं) (क्षारीरिक शोभा-वृद्धि में तल्लीन हैं), ( किसी के ) मुख (से) वेद घ्विन नहीं सुनाई पड़ती; स्त्री लगी रहती है ('लागी ग्रवला रहै') (लोग स्त्रियों में ग्रतुरक्त रहते हैं); (ग्रपनी) प्रतिष्ठा का भी (किसी को) ज्ञान नहीं है ग्रथवा स्वर्ग की भी किसी को चिंता नहीं है। गिलयों में ('जु गलीन माँभ') ग्रनेक यवनों की शोभा विखाई पड़ती है ( यवन गिलयों में बहुत बड़ी संख्या में देखे जाते हैं); जहाँ कृष्ण (तथा) विष्णु का नाम से भी नाता नहीं है (कोई उनके नाम का भी स्मरण नहीं करता है )। सेनापित ( कहते हैं कि ) जिसमें संसार तृष्णा ही से भटकता फिरता है ( ग्रपनी इच्छाग्रों की पूर्ति के लिए लोग व्यर्थ इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं )।

भ्रलंकार: --- उपमा, इलेष।

भ्रर्थ: - राम-कथा को गंगा की घारा के समान विशात किया है।

राम-कथा-पक्ष में :— कुश-लव (के) गुराों ('रस') से युक्त (है), देवताग्रों (ने) लय ('धृति') से कह कर गाया (है); त्रिभुवन (स्वर्ग, नकं ग्रौर पाताल) जानता है (कि यह राम कथा) सन्तों के मन (को) ग्रच्छी लगी है । संसार (से) छुटकारा दिलाने का देवताग्रों (ने) यही (एक) उपाय किया है; जिस (राम-कथा) के वर्ण सुन्दर (हैं), (ग्रौर) (जिसके) वचन सुधा के समान (मृदु) हैं। पुण्यशीश विष्णु राजा (के) रूप (में) शरीर-धारी हुए) (ग्रौर) सीता रानी स्वर्ग से पृथ्वी पर ग्राईं। सेनापित (ने) (इस) ग्रवतार (को) सब (का) किशोमिण (श्वं-श्रेण्ठ) जाना।

गंगा-पक्ष में :--कुश-लव (ने) प्रीति से ('रस करि') 'सुरधुनि' कह कर (जिसे) गाया ( प्रर्थात् जिसका गुर्गानुवाद किया), त्रिभुवन जानता है

(कि गंगा) सन्तों के मन को भाई हैं (उन्हें प्रिय हैं) । संसार (रूपी सागर से) पार होने का देवता झों (ने) यही (एक) उपाय निकाला है; जिस (गंगा) कृ वर्ण (रंग) स्वच्छ (है), (धौर जिसका) स्वभाव सुधा के समान है (अर्थात् श्री धमर कर देती है)। (जिसकी) लहर ('लहरि') पृथ्वी का पालन करने वाली (है), त्रिरूप (में) (ध्रर्थात् तीन रूपों में), शरीर धारण किये हुए पुण्य के समान ('तिरूप देहधारी पुन्न सी'), स्वगं से, ध्राई है; पृथ्वी शीतल हो गई है। सेनापर्त (ने) इसे सब तीर्थों (का) शिरोमणि, जाना।

म्रलंकार:--श्लेष।

विशेष:—तिरूप—धार्मिकों के स्रनुसार गंगा की तीन काराएँ बहती हैं —पहली स्वर्ग लोग में, दूसरी मर्त्य-लोक में, तथा तीसरी पाताल में। इसी से गङ्गा को 'त्रिपथगामिनों' कहते हैं।

५६ शब्दार्थ: — उज्यारी = १ कांतिमान् २ उज्ज्वल, स्वच्छ । लाल = १ पुत्र २ प्रिय व्यक्ति । बैन = १ वंशी (बेन) २ वचन । नग = १ पर्वत २ रत्न । गाइन कौं = १ गायों को २ गायकों को ।

ग्रवतरण:—इस कवित्त में सूर्यवली ग्रथवा सूरजबली नाम के किसी राजा का वर्णन है जिसकी समता कृष्ण से दी गई है।

सूर्यंबली-पक्ष में :—(हे) सूर्यंबली ! (तेरा) यश ('जमु') वीरों का सा (है) (ग्रर्थात् कीर्ति वीरों की सी है); हे प्रिय व्यक्ति ! (तू) निर्मल (ग्रथवा स्वच्छ) मित का है, (ग्रपने मधुर) वचनों (को) सुनाकर चित्त को प्रसन्न करता है। सेनापित (कहते हैं कि) (तेरा) रूप सुन्दर रमग्गी ('सु रमनी') को सर्वदा वश (में) करने वाला (है); (तूने) सहायता करके सब की मनोकामना पूर्णं की है। (तू) अनेक रत्नों को धारग्ग करता (है), (धन आदि देकर) गायकों को 'सुख देता (है); तू (ने) ऐसा अचल छत्र, ऊँचा करके, धारग्ग किया है (अर्थात् तेरा राज्य अचल तथा सर्वश्रेष्ठ है)। (हे) महाराज ! कृष्ण् (के) समान (आपने भी) अपने बज (को) मुसलमानी सेना ('धार') से, भली प्रकार, बचा कर रक्खा है (रक्षा की है)।

कृष्ण-पक्ष में :—(हे) यूरवीर (तथा) बलवान्, यशोदा के कांतिमान् पुत्र (कृष्ण) ! (तू) वंशी को सुनाकर चित्त की प्रसन्न करता है । से गापित (कहते हैं कि) (तू) सर्वदा देवताओं (के) मिएा (इंद्र) को वशीभूत करनेवाला (है); तू ने पर्वतों ('अचल') (के) ऐसे छत्र (को), ऊँचा करके, धारण किया

है, (तूने) सहायता करके सब का कार्य पूरा किया है। (तू) गायों को सुख देता (है), श्रनेक पर्वतों के समूह (को) धारगा करता (है)।

अलंकार: -- उदाहरण, इलेष।

विशेष :— १ 'नीके निज वज....इ०' का एक दूसरा अर्थ भी हो सर्वज्ञा है — (हे) महाराज! कृष्ण (ने) जिस प्रकार अपने वज (को) भली प्रकार विचाया था) (वैसे ही) तू ('तैं') ने मुसलमानी सेना ('धार') बचाकर रक्खी (अर्थात् उसकी रक्षा की है)। इस अर्थ की दृष्टि से सूर्यवली मुनलमानों का सहायक माना जायगा।

• ब्रजवासियों को अपनी पूजा न करते देख एक समय इन्द्र ग्रत्यंत कृपित हुआ। उसने ग्रत्यन्त भयंकर उपलवृष्टि करनी प्रारम्भ कर दी। उस ग्रव-सरपर कृष्ण ने गोवर्द्धन पर्वत को हाथ में उठाकर ब्रज-वासियों की रक्षा की थी।

५७ शब्दार्थ:—बानरन राखै = १ बन्दरों को रखता है २ रएा में (अपना) हठ रखता है। लंकै = १ लंका को २ कमर को। बीर लछन = १ भाई लक्ष्मए। २ वीर (के) लक्ष्मण। अंगद = १ बिल का पुत्र २ वाजूबन्द। हिर = १ बन्दर २ कृष्ण।

श्रर्थ: — वसुदेव का महा बलवान् (तथा) वीर वेटा कृष्णा तो, मेरी समक्ष में, राजा राम के समान है।

राम-पैक्ष में :— बन्दरों को रखता है, वैरी (की) लङ्का को तोड़ डालता (है) (मिटा देता है अथवा नष्ट कर देता है); जिसका भाई लक्ष्मग्रा (साथ में) शोभित है। (जो) अंगद को (अपना) सहायक (बाहु') रखता (है) (अथवा अङ्गद को अपनी शरण में रखता है), दूषण् (नामक दैत्य) को दूर करता है) (अर्थात् उसके प्राग्रा हर लेता है), बन्दरों (की) सभा (में) शोभित होता है (तथा) राजसी तेज का भांडार है। जिसे आँखों (से) देख सीता रानी आनन्द (में) मग्न (हैं); सेनापित (कहते हैं कि) जिसके सुवर्ण-नगरी का दात है (जिसने सोने की लङ्का विभीषण् को दान कर दी है)।

कृष्ण-पक्षे में :—(जो) रण में (अपना) हठ रखता (है) (मन-चाही बात कर लेता है), वैरी (की) कमर तोड़ डालता है (मुख्य शक्ति नष्ट कर देतः है) तथा जिसके वीरों (के से) लक्षण विद्यमान हैं। (जो) बाहु (में) बाज़-बन्द रखता (है) (धारण करता है)। कृष्ण सभा (में) शोभित होता है ग्रौर राजसी तेज का भांडार है। ग्रांखं जिसे देख शीतल हो गई; (जो) ग्रानन्द

(में) मग्न (रहता है); सेनापित (कहते हैं कि) जिसके हेम नगर का दान है (जिसने भुँदामा को सुवर्गा-नगरी दे दी है)।

श्रलंकार:--उपमा, श्लेष।

विशेष :--- 'दृग'--- 'कवित्त-रत्नाकर' में यह शब्द कई स्थलों पर स्त्री-लिंग में ही प्रयुक्त हुसा है।

४५ शृब्दार्थः - उदै = १ वृद्धि, बढ़ती २ उदय । सूर = १ शूरवीर २ सूर्य । माहात्म्य = १ प्रतिष्ठा २ महान् ग्रंधकार ('महा तम') । पदर्मिनी = १ लक्ष्मी (सीता) २ कमलिनी।

भ्रर्थ: — (मैंने) दशरथ के सुयोग्य पुत्र, धीर (तथा) बलवीन् राजा राम (को क्या) देखा, मानों सूर्य को (देखा)।

राम-पक्ष में :—जिसकी प्रत्येक दिन वृद्धि होती है (जिसकी महिमा दिन-दिन बढ़ती है), जिससे (ग्रर्थात् जिसे देख कर) मन प्रसन्त (रहता) है; जिसके ग्रत्यंत उत्साह से ग्राये (हुए) पताका देखे जाते हैं। जिसे शूरवीर (कह) कर वर्णन करते हैं, सब का प्रिय कहते हैं, ग्रौर वैरी (का) माहार्त्य (प्रतिष्ठा) जिसके द्वारा नष्ट हो जाता है (ग्रर्थात् जो वैरियों के गर्व को चूर्णं कर देता है), जिसकी श्रेष्ठ मूर्ति सर्वदा शोभित होती है; सेनापित (कहते हैं कि) जो सीता (को) सुख देने वाला है।

सूर्य-पक्ष में:—जिसका प्रत्येक दिन उदय होता (है), जिससे मन प्रसन्त (रहता) है; जिसके अत्यंत उत्साह-पूर्वक आने पर रात्रि नहीं ('निसान)' दिखलाई देती (अर्थात् रात्रि का अंत हो जाता है)। जिसे 'सूर्य' (कह) कर वर्णन करते हैं, सब का हित्रू कहते हैं (अर्र) (जिसका) महान् वैरी अंधकार जिससे (जिसके आने पर) ग़ायब हो जाता है। जिसकी उत्तम सूरत प्रत्येक दिन शोभा पाती है। सेनापित (कहते हैं कि) जो कमिलनी (को) सुख-दायक है (कमिलनी को प्रस्फुटित करने वाला है)।

श्रलंकार: -- उत्प्रेक्षा, इलेष।

५६ शब्दार्थः -- रसाल = १ आम २ प्रिय। मौर = १ मंजरी, बौर २ ताड़ के पत्तों का बना हुआ एक शिरोभूषणा जो विवाह के समय वर को पहनाया जाता है। सिरस = शिरीष वृक्षा रिच = शोमा। लाज = १ लजा २ लाजा। भौरी = १ अमरी २ भाँवर। अलि = १ अमर २ सखी। बनी = वनस्थली।

भ्रवतरण: --- एक पक्ष में किव ने बसंत का वर्णन किया है, दूसरे में प्रेमी तथा प्रेमिका के पाणिग्रहण का चित्रण है।

बसंत-पक्ष में :— ग्राम (ने) मंजिरयों (को) धारण किया है, शिष्णिष्म (की) शोभा उत्तम (है), ऊँचे बकुल (के वृक्षों के) सिहत ('ऊँचे क्रि-बकुल') मिले (हुए हैं), जिनने (से) (जिनका) ग्रंत नहीं (मिलता') है (ग्रसंख्य ग्राम तथा शिरीष के वृक्ष बकुल के वृक्षों के साथ लगे हुए हैं), निबारी (का वृक्ष) पित्र है, ग्रब वहाँ पर लज्जा (का) हवन हो गया (बसंत ऋतु के ग्रागमन से नायक-नायिकाग्रों ने लज्जा का परित्याग किया है); भ्रमरी (को) देख कर भ्रमर (को) बहुत ग्रानन्द होता है। सूर्य ('ग्रग') (की) कांति सुन्दर हो रही हैं ('ग्रगवानी नीकी होति') (बसंत में सूर्य सुहावना लग रहा है— उसकी किरयों बहुत तेज नहीं हैं), उससे सब लोगों (को) सुख (है); वे लताएँ सजी हैं ('सजी ते लताई') (लताग्रों ने कोमल किशलयों से ग्रपने को ग्राभूषित किया), चैन (से) लोगों के मैंन-मय विचार ('मंत') (हो रहे) हैं (लोगों के विचार कामु-कक्षा-पूर्ण हैं)। सेनापित (कहते हैं कि) पक्षी ('द्विज') शाखाग्रों (पर) कलरव कर रहे हैं; देखो वनस्थली दूरहन बनी हुई है (तथा) बसंत दूरहा है।

विवाह-पक्ष में—प्रियतम (ने) मौर धारण किया है, शिरीष (पुष्प) (की) शोभा उत्तम है (मौर पर शिरीष के पृष्प लगे हुए हैं), समस्त उच्चकुल (वाले लोग) • एकत्रित हुए (हैं), गिनने (से)(जिनका) ग्रंत (नहीं मिलता) (है) (बहुत से उच्च कुल वाले संबंधी एकत्रित हैं)। पृथ्वी जल (द्वारा) पवित्र (की गई) है, वहाँ (उस स्थल पर) लाजा (का) हवन हुग्रा, भाँवरों (को) देखकर सिखयों (को) बहुत ग्रानन्द होता है। सुन्दर ग्रगवानी हो रही है, जनवासे (में) सब प्रकार (का) सुख (है), तेल (तथा) ताई सजी है, मायन ('मैंन') (में) लोग चैन (से) मदमृत्त हैं। सेनापित (कहते हैं कि) ब्राह्मण वाणी (से) शाखोच्चार कर रहे हैं।

ग्रलंकार: -- इलेष, यमक, रूपक।

विशेष :—१ लाजा—भून कर फुलाया हुम्रा धान, लावा। विवाह के भ्रवसर पर इसके द्वारा हवन किया जाता है।

२—विवाह के पूर्व वर स्रौर वश्च के ऊपर हल्दी मिला हुस्रा तेल दूब द्वारा छिड़का जाता है। उसे 'तेल चढ़ाना' कहते हैं। जिस तिथि को मातृका-पूजन स्रौर पितृ-निमंत्रण होता है उसे 'नायन' कहते हैं। विवाह के समय वर वधू के वंश ग्रादि के परिचय देने को 'शाखोच्चारएा' कहते हैं।

श्रलंकार:-परिकर, श्लेष।

६१ शब्दार्थ: — मंजु = मनोहर । घोष = नाद । दुति = शोभा। हिर= १ कृष्ण २ इन्द्र। अधर= १ स्रोष्ठ २ जो पकड़ा न जा सके अर्थात् स्रप्राप्य।

अर्थ :- प्यारी इंद्रपुरी के भी सुखों की वर्षा कश्ती है।

स्त्री-पक्ष में :— (जिसके) कपोल (का) उत्तम तिल श्रनुपम सींदर्य को जीत लेता है (ग्रर्थात् जो बहुत सुन्दर है) (जो) प्रत्येक शब्द के बोलने में मनो-हर नाद की वर्षा करती है। मैंने उर्वशी (माला) में (जैसी) उत्तम शोभा देखी (वैसी) श्रौर किसी में ('काहू मैं') नहीं (देखी) (स्त्री श्रत्यंत सुन्दर माला पहने हुए है), युगल जङ्घाश्रों की शोभा केला को भी निरादृत करती है। तो सच-मुच बताश्रो श्रौर (दूसरी स्त्री) ऐसी किस प्रकार है? (ग्रर्थात् दूसरी स्त्रियाँ इस प्रकार की नहीं है), स्त्री ('नारि') सर्वदा प्रिय कृष्ण की रित को करती है (कृष्ण ही में श्रनुरक्त रहती है)। सेनापित (कहते हैं कि) पृथ्वी पर जिसके श्रोठों में श्रमृत है (संसार में केवल उसी के श्रोठों में श्रमृत पाया जाता है)।

इन्द्रपुरी-पक्ष में :— तिलोत्तमा के कपोल का अनुपर्म रूप (मन को) जीत लेता है (मन को अपने वश में कर लेता है), (जो) प्रत्येक शब्द में मनोहर नाद की वर्षा करती है। (मैंने) (इन्द्रपुरी में) उर्वशी (तथा) मेनका में भी सरस

शोभा देखी, जिसकी युगल-जङ्घाग्रों की शोभा रंभा को भी निरादृत करती है। भला इंद्राग्गी ('सची') के समान दूसरी स्त्री किस प्रकार है? (प्रथीत् किसी प्रकार नहीं है), (वह) सर्वदा प्रिय इन्द्र की प्रीति को करती है भिनापित (कहते हैं कि), जिस (इंद्रपुरी) के (पास) पृथ्वी में ग्रप्राप्य ग्रमृत है।

श्रलंकार:-क्लेष, प्रतीप।

६२ शब्दार्थ: —गुरु = १ वृहस्पित नक्षत्र जिसका रंग पीला माना जाता है २ वृहत । मोतिन के = १ मोतियों के २ मुक्ते उनके ('मो तिनके') प्रथीत् नायक श्रीकृष्ण के ।

अर्थ: — मोतियों के पक्ष में :— (बुलाक में लगे रहने पर) श्रोठों का रस ग्रहण करते हैं (श्रोठों को सर्वदा छुते रहते हैं), (माला के रूप में) गले (से) लिपट कर रहते हैं; सेनापित (कहते हैं कि) (जिनका) रूप चन्द्रमा से भी बढ़कर है (चंद्रमा से भी श्रधिक उज्ज्वल है)। जो बहुत धन के हैं (जो बड़े कीमती हैं), मन को मुग्ध करने वाले हैं, हदय पर धारण करने पर शीतल स्पशं (का) सुख (होता) है। जिनके श्रत्यंत (श्रच्छी प्रकार) श्राने पर हाथी ('गज') राज गित प्राप्त करता है (श्रर्थात् मुक्ता ग्राने पर ही हाथी को 'गजराज' की संज्ञा दी जाती है); (जिनके द्वारा) माँग ('मंग') शोभा प्राप्त करती है ('लहै शमेभा') (माँग, मोतियों द्वारा भरी जान पर, शोभित होती है), (जिनका) सुन्दर दर्शन बृहस्पित (का सा) है (श्रर्थात् मोतियों में हलका पीलापन है)। (है) सखी! सुन, (मैं) सच कहती हूँ मोतियों के देखने में जैसा श्रानंद है (वैसा) दूसरा श्रानन्द नहीं है (दूसरी वस्तुग्रों के देखने में वैसा श्रानंद नहीं मिलता है)।

कृष्ण-पक्ष में :—(जो) ग्रधरामृत पान करते हैं, कंठ से लिपट कर रहते हैं, सेनापित (कहते हैं कि) (जिनका) रूप चन्द्रमा से बढ़कर है । जो बहुत संपत्ति के हैं (जिनके पास ग्रतुल सम्पत्ति है ग्रथवा जिनकी श्रनेक श्रेमिकाएँ हैं), मन को मोहित करने वाले हैं, (जिन्हें) हृदय पर रखने पर (ग्रालिंगन करने पर) श्रीतल स्पर्श का सुख (होता) है (चित्त को शांति मिलती हैं)। जिनके ग्राते ही गजराज बड़ी (ग्रच्छीं) गित पाता है जिनके (पहुँच जीने पर गजराज ग्राह के त्रास से मुक्त हो जाता है); जिनकी छिव मंगल-प्रद हैं (तथा) जिनका श्रेष्ठ दर्शन सुन्दर है। (हे) सखी ! सुन मुक्ते उनके (कृष्ण के) देखने में जैसा कुछ ग्रानन्द (ग्राता) है (वैसा) ग्रीर ग्रानन्द नहीं है

(कृष्ण के दर्शनों से अधिक धानन्द भौर किसी बात में नहीं है), (मैं) सच कहती हूँ ।

ष्ट्रिकार: - इलेष, प्रतीप।

ि ६३ शब्दार्थ: — माधव = १ कृष्ण २ वैसाख । घनश्याम = १ कृष्ण २ मेघ।

श्रर्थः — माधव के बिछुरे तें '' काया घनश्याम की जो पूरे पुत्र पाइयें —

कृष्ण-पक्ष में :—कृष्ण के वियोग से क्षण (भर) (भी) शांति नहीं मिलती, (विरह की ऐसी) श्रधिक जलन पड़ी है (हो रही है) मानों शरीर जला जा रहा है। जो संपूर्ण पुण्य (के कारण) कृष्ण की शरण मिले (कृष्ण से संयोग हो जाय) तो वृषभानु की सौगंध (खाकर कहतीं हूँ), (शरीर की) कुछ (भी) जलन न रह जाय।

मेघ-पक्ष में :—वैशाख के बिछुड़ने से (व्यतीत होने से) क्षरा (भर) भी शांति नहीं मिलती, बहुत गरमी पड़ती है, मानों शरीर जला जा रहा है। जो संपूर्ण पुण्य (के कारण) काले बादलों की छाया मिले तो वृष (राशि के) सूर्य की गरमी कुछ (भी) न रह जाय (इतनी दुखदाई न प्रतीत हो)।

६४ शब्दार्थ: — लाल = १ कृष्ण ग्रथवा नायक २ मानिक। बलि = सखी।

विशेष:—दूती ने नायक ('लाल') का सँदेसा नायिका से भ्राकर कहा। इतने ही में सास भ्रा गई। नायिका ने दूती द्वारा प्रयुक्त 'लाल' शब्द् का दूसरा भ्रयं 'मानिक' लिया ताकि सास के मन में किसी प्रकार की शंका न हो। उसने भ्रपना भी उत्तर शिलष्ट ही दिया है। उसने 'जिसे तू लाल कहती है उसे मैं हार में पिरोऊँगी' तथा 'कृष्ण को मैं हार बनाऊँगी—गले से लगाऊँगी,' इन दो भ्रथों को व्यक्त किया।

६५ विशेष:—विरिहिणी नायिका वेहोश सी हो रही थी। सिखयों ने उसके कान में कृष्ण का नाम कहा जिससे उसे चेत हो श्रीया। गुरुजनों के समीप होने के कारण नायिका अत्यन्त लिज्जित हो गई, क्योंकि वे उसे बीमार समक्षते थे। गुरुजनों की शंका के निवारणार्थ नायिका ने ऐसे श्लिष्ट- बचन कहे जिससे सिखयों को उसके श्रगाध प्रेम का परिचय मिल गया तथा नंनद श्रादि की शंका भी निर्मूल हो गई। वह बोली—१ तू कौन है ? कहाँ

से म्राई है! हे सखी! मैं म्रपने वश में नहीं हूँ (कृष्ण के वियोग में मेरी मित भूष्ट हो गई है); तू ने 'कृष्ण-कृष्ण' कह कर कानों में मधुर घ्वनि की (जिससे मुफे थोड़ा सा चेत हो ग्राया)। २ कौन है, कहाँ से ग्राई है ? (तू ने ग्राकर) 'कान्ह कान्ह' कह कर हैरानी ('कलकान' ग्रथवा कलकानि) की (ग्रर्थात् में तो यों ही ग्रपने ज्वर के कारण बेसुध पड़ी थी, ऊपर से तू ग्रौर बक-बक करने लगी जिससे मैं बहुत हैरान हो गई हूँ)।

६६ शब्दार्थं: -- सूल=१ पीड़ा, कसक २ माला का ऊपरी भाग।

श्रवतरण : - उद्धव ने गोपियों को समभाया कि कृष्ण ब्रह्म हैं। वे सब पर समस्न प्रीति करते हैं। तुम में तथा कुब्जा में कोई भेद नहीं है। गोपियाँ उद्धव के वचनों के दूसरे ही अर्थ करती हैं श्रौर यह दिखाती हैं कि कुब्जा तथा उनकी स्थिति में बहुत भेद है। इस कवित्त में एक श्रोर गोपियाँ तथा कुब्जा का एक सा चित्रण किया गया है, दूसरी श्रोर दोनों में विषमता दिखलाई गई है।

अर्थं:—(हे) उद्धव! हम (तथा) वे (अर्थात् कुब्जा) किस कारण से समान (हैं), (उस कारण को हमसे) कहो, (क्योंकि) उन्होंने (अपने को) सुखी माना है (तथा) हम ने (अपने को) दुखी मान लिया है (तात्पर्यं यह कि यदि कुब्जा की ही भाँति चाहते हों तो हम अपने को दुखी क्यों समभतीं।

समता-सूचक-पक्ष में :—कुब्जा (ने) (कृष्ण को) हृदय (से) लगाया है, हम (ने) भी (उन्हें) हृदय (से) लगाया; प्रियतम दोनों के (यहाँ) रहता (है) ('पी रहै दुह के'), (हम दोनों ने ग्रपने) तन (तथा) मन (को) (कृष्ण पर) निछावर कर दिया है। रित (के) योग्य वह तो एक (ही) (हैं) (ग्र्यात निराली है), हम (भी) रित (के) योग्य एक (ही) (हैं); (कृष्ण ने) उनके हृदय (में) (प्रेम की) पीड़ा उत्पन्न कर हमारे (हृदय में भी) पीड़ा (उत्पन्न) की है (ग्रयात् जहाँ उन्होंने उनसे प्रेम किया है वहाँ हमसे भी किया है)। इस प्रकार कुब्जा सुख ('केल') पाएगी, यहाँ पर हम (भी) सुख पाएँगी; सेनापित (कहते हैं कि) कृष्ण इस प्रकार (हम दोनों को) समफते हैं (हम दोनों को एक सा समफते हैं क्यों कि वे) प्रवीण हैं।

विषमतासूचक-पक्ष में :---कुब्जा (ने) (कृष्णा को) हृदय (से) लगाया, हम (ने) भी पीड़ा ('पीर') हृदय (से) लगाई; (हम) दोनों के तन मन है (जिसे)

(हम दोनों ने कृष्ण पर) निछावर कर दिया है (श्रर्थात् यद्यपि कुब्जा के पास हमारी ही भौति तन तथा मन है श्रीर उसने भी हमारी तरह अपने तन-मन को कृष्ण पर निछावर कर दिया है फिर भी हम दोनों की परिस्थिति भिन्न है— उसने कृष्ण को हृदय से लगाया श्रीर हमें केवल विरह-वेदना मिली)। केवल वे रित (के) थोग्य (हैं), हम तो यह योग (साधनः) करती हैं ('हम ए करित जोग'); (कृष्ण ने उनके गले में) माला पहना कर (उनका पाणिग्रहण कर) हमारे (हृदय में) शूल (उत्पन्न) किया है। कुब्जा-इस प्रकार सुख पाएंगी (श्रीर) यहाँ पर हम कलपती हैं ('कलपै हैं'); कृष्ण ही (इस लीला को) समभें (क्योंकि वे) इतने प्रवीशा हैं (कृष्ण ही श्रपनी इन मायावी लीलाणों का भेद जानें)।

ग्रलंकार:—इस कवित्त में श्लेषालंकार नाम-मात्र को केवल एक स्थल पर है ('पी रहै' को भंग-पद-श्लेष द्वारा 'पीर है' करके ग्रर्थ लगाना पड़ता है)। बाकी सारे कवित्त में भंग-पद-यमक व्याप्त है। जहाँ एक शब्द के दो बार प्रयुक्त होने के कारण दो ग्रर्थ निकलते हैं वहाँ यमक ग्रलंकार माना जाता है। इलेष में एक ही शब्द दो ग्रर्थों में प्रयुक्त होता है।

विशेष :—पहली पंक्ति में गित भङ्ग दोष है। दो 'विषमों' ('कुबिजा' तथा 'लगाई') के बीच में एक 'सम' ('उर') रक्खा हुम्रा है।

६७ शब्दार्थं :—बाग=१ लगाम २ वाटिका । सिर कटाहैं=१ सिर कटा देते हैं २ श्रुगाल ('सिरकटा') हैं । रज=१ क्षात्र धर्म, रजपूती २ धूल । कर करें = १ रक्षा करते हैं २ बिलष्ठ व्यक्ति की ('करकरें') ।

श्रथं:—शूर-पक्ष में:—कई कोसों तक निकाल कर ( ग्रपने वैरियों को भगा कर) पीछे को नहीं देखते (ग्रागे बढ़ते हुए वैरियों को भगाते जाना ही उनका काम है, (पीछे की ग्रोर देखना तो वे जानते ही नहीं हैं) तलवार लकर लगाम लिए (हुए) शोभा पाते हैं (घोड़े पर चढ़कर हाथ में लगाम लिए शोभित होते हैं); संकट पड़ने पर, साहस के समय, (ग्रपना) सिर् कटा देते हैं (वीरता के समय उन्हें प्राणों तक की चिंता नहीं रहती); शक्ति से भी लड़कर ('लिर') मर्यादा ('कानि') को छोड़ देते हैं (ग्रर्थात् ऐसे वीर हैं कि यदि स्वयं दुर्गा युद्धस्थल में ग्रा जायँ तो उनसे भी निडर हो कर युद्ध करते हैं, यद्यपि ऐसा करने में मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है फिर भी उन्हें इसकी चिंता नहीं होती है)। नगाड़ा रखते हैं (उनके ग्रागे डंका बजता चलता है);

युद्ध में रजपूती (से) पूर्ण रहते हैं (क्षात्र घर्म का पालन करते हैं); सेनापित (कहते हैं कि) वीर से लड़ते समय हाथ जोड़ते हैं; इसी से शूर (तथा) कायर एक से जान पड़ते हैं।

कायर-पक्ष में :— कई कोसों से (कई कोसों तक भागने पर भी) पीक्षे (के) भौदान (निकास) को नहीं देखते (युद्ध से इतना भयभीत हो जाते हैं कि कौसों भाग चुकने पर पीछे की थ्रोर मुड़कर देखने का साहस नहीं करते), तलवार लेकर (किसी) बूाग (में) पहुँचते (हैं) (थ्रौर वहाँ) ग्रामोद-प्रमोद करते हैं। साहस के समय, संकट पड़ने पर, श्रुगाल हैं (ग्रापित के समय श्रुगालों की भाँति भाग जाते हैं), तिनका (खड़कने के शब्द की) शंका से ही ('सक तिन हू सीं') लड़कों को छोड़ देते हैं (थोड़े से अनिष्ट की ग्राशंका से इतने भयभीत हो जाते हैं कि लड़के-बच्चे छोड़कर भाग खड़े होते हैं)। (जो) ग्रात्म-सम्मान ('गारों') नहीं रखते, समर में धूल (से) परिपूर्ण रहते हैं (युद्ध-भीर होने के काररण संग्राम भूमि में सब से ग्रागे न रहकर पीछे की श्रोर रहते हैं और धूल खाया करते हैं); जो सदा बलिष्ठ व्यक्ति (की) शरण को खोजा करते हैं (जिससे कि वे सुरक्षित रहें)। सेनापति (कहते हैं कि) (कायर) वीरों से लड़ते समय हाथ जोड़ते हैं (ग्रुर्थात् ग्रुथीनता स्वीकार कर्तते हैं)।

म्रर्लकार :---- श्लेष । ६८ शब्दार्थः :--म्रारवी=भीषरा शब्द ।

ध्रर्थ : —सेनापित (ने) महाराज रामचन्द्र (का) वर्रान किया है ध्रथवा सुधन्रे (हुए) हाथियों (का वर्रान किया है), (जो) सवारी के लिए उपयुक्त हैं।

राम-पक्ष में :—करोड़ों गढ़ों (तथा) पर्वतों (को) ढहा देते हैं (यद्यि) जिनके पास (कोई) किले नहीं हैं ('दुरग ना हैं') जिनके बल की शोभा महान् (है), (ग्रौर जो) भीषणा हुङ्कार सहित हैं (ग्रर्थात् जिनकी एक हुङ्कार में सृष्टि को उलट-पुलट कर देने की शक्ति है। जिसमें सदा ग्रत्यंत मंद (तथा); गम्भीर गित देखी जाती है (जो मन्द-मन्द गित से मनोहर चाल चलते हैं); मानों वे मेघ (हैं) (उनका वर्ण मेघों का सा है); (जिन्होंने) (ग्रपना) तेज नित्य कर रक्खा है ('तेज किर राखे नित हैं') (जिनका तेज सर्वदा एक सा रहता है)। महान् डगों से चलते (हैं) (वामनावतार में जिन्होंने दो डगों में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया था) (जिन्होंने) (संसार को) कर्मों के ग्रधीन कर

रवला है; सब (लोग) कहते हैं (कि ये) समुद्र (में) रहते हैं ('सिंधु रहैं') (ग्रथीत राम क्षीरसागर में शंष-शय्या पर सोने वाले विष्णु के अवतार हैं), (ज्रें) प्रत्येक स्थान में ('दर-दर') (ग्रथीत् सब लोगों के) हिंतू हैं (सब पर सुमान अनुराग रखने वाले हैं)।

हाथियों के पक्ष में:—करोड़ों गढ़ों (तथा) प्रवंतों (को) ढहा देहें हैं, जिनके लिए दुर्ग (कोई चीज) नहीं है (बड़े-बड़े दुर्गों को जो कुछ नहीं समफतें); जिनके बल की छिव महान् (है), (ग्रौर जो) (भीषएा) चिग्वाड़ सहित्ह हैं। जिनमें सदा ग्रत्थंत मन्द गित देखी जाती है, (ग्रौर जो बहुत) बड़े (हैं); वे मानों बादलों (से) (हैं) (बादलों के समान हैं), वे ('तें') नित्य (जंजीरों से) जकड़ कर रक्खे गये हैं। डगों से चलते (हैं), (उन्हें) महावतों (ने) भली प्रकार वश (में) कर रक्खा है, सब (लोग) उन्हें 'सिंघुर' (हाथी) कहते हैं; (वे) दया ('दरद') रहित हैं।

म्रलंकार:---श्लेष, उत्प्रेक्षा।

६१ शब्दार्थं:—पारिजात = समुद्र मंथन के समय निकला हुआ एक वृक्ष । यह इंद्र के नंदन कानन में है । कहते हैं कि इसकी शाखाओं में अने कर प्रकार के रत्न लगे रहते हैं । यह अतुल संपत्ति का देने वाला है । प्रसिद्ध हैं कि सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण इसे स्वर्ग में इंद्र से युद्ध कर के लम्ये थे और पुनः उन्हें लौटा आये थे । सुर मनी=१ देवताओं के मिण, इंद्र स्नदर रमनी ('सुरमनी') । बैन = १ वचन २ वंशी ।

ग्रर्थः—राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र के गुरा मानों वसुदेव के पुत्र (कृष्णा) के (से हैं)।

राम-पक्ष में :—राम 'सत्य' कामनाग्रों को पूर्ण करते हैं (याचक को उसकी इच्छानुकूल वस्तु देते हैं), स्त्री ('भामा' चिता जी) (के) सुख (के) सागर हैं (सीता जी को ग्रसीम ग्रानद देने वाले हैं), (ग्रपने) हाथ के बल से पारिजात को भी जीत लेते हैं (ग्रपने हाथों से इतनी सम्पत्ति दे डालते हैं कि पारिजात के बहुमूल्य रत्न उसके सामने नितांत तुच्छ लगते हैं (जितना घन वे दे डालते हैं; पारिजात उतना नहीं दे सकता है)। सेनापित (कहते हैं कि जो सर्वदा बल, बीरता, धैर्य तथा सुख (से) शोभित होते हैं (सर्वदा प्रसन्न रहते हैं ग्रानंदमय हैं), जो युद्ध में विजय की बाजी रखते हैं (सर्वदा विजयी होते हैं)। (जिनका रूप ग्रनुपम है, इंद्र को मोहित करने वाला है, जिनके वचन सुनने

पर महापुरुषों के (हृदयों को) शांति मिलती है।

कृष्ण-पक्ष में :—सत्यभामा (की) इच्छा पूर्ण करते हैं (पारिचात को इंद्र के यहाँ से ले आते हैं), सुख (के) सागर हैं, (अपने) बाहु-बल रूपे) पारिजात को भी जीत लेते हैं (जीत कर ले आते हैं)। सेनापित (कहते हैं कि) (जिन्नके) धैर्यवान् भाई ('बीर') बलराम सर्वदा सुख (से) शोभित हैं (जिनके भाई बलराम सर्वदा प्रसन्न-बदन शोभित होते हैं), जो युद्ध में विजय की बाजी•(अपने) हाथ रखते हैं (सर्वदा विजयी होते हैं) (जिनका) रूप अनुपम है, सुन्दर रमिण्यों को मोहित करने वाला है। जिनकी वंशी सुनने,पर महापुरुषों के (हृदयों को) शांति होती है।

म्रालंकार: --- उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक, प्रतीप।

७० शब्दार्थ: — बीरैं = १ वीरों को २ पान के बीड़े को। ग्रिर= १ वैरी २ सखी (ग्रिलि)। निरवार = १ रोकती है २ त्याग देती है। वारन = १ प्रहारों को २ ग्रावरण, परदा। ग्राड़ = १ रुकावट २ लंबी टिकली जिसे स्त्रियाँ मस्तक पर लगाती हैं। नीर = १ कांति २ जल।

श्चर्यं:—तलवार पक्ष में—(श्चनेक) वीरों को मार रही है, इससे रक्तमुख वाली (तलवार) शोभित है; वैरियों की शंका छोड़, म्यान से निकल कर चेती है (श्चर्शात् उससे बहुत से वार किए गए हैं)। प्रहारों (को) रोकती है, पुन: हार को भी भुला देती है (हारना तो जानती ही नहीं) रुकावटों (की) परवाह नहीं करती (विध्नों की उसे चिंता नहीं), (उसकी) संपूर्ण धार कांतियुक्त है। सेनापित (कहते हैं कि जो धापने) प्रभुग्नों को सचेत रखती है, जो शरीर की अनुकूल स्थित जान (सुयोग्य श्चवसर देख) पहले ही वार कर देती है। जिसकी श्रोर भुक पड़ती है, उसे मार कर (रक्त से) लाल कर देती है; (इस प्रकार) युद्ध (में) राम की तलवार (स्त्री के समान) फाग खेलती है।

स्त्री-पक्ष में :—पान खाए हुए है, इससे मुख लाल किए हुए शोभित है; सिखयों की भीड़ की (ग्रर्थात् सिखयों की) शंका को छोड़ निर्लंज्ज होकर इवर-उधर फिरी है (उसे इस बात की शंका नहीं है कि उसकी सिखयाँ उसे बुरा कहेंगी)। परदा त्याग देती है, पुनः (फाग खेलने की घुन में) हार खो देती है, ग्राड़ (को) भी भुक्त देती हैं, एड़ी से लेकर चोटी तक पानी से तर (है)। सेनापित (कहते हैं कि जो) (ग्रपने) प्रेमियों को होशियार रखती है, जो शरीर की ग्रमुकूल स्थित देखकर, पहले ही (पिचकारी की) धार चला देती है। जिसकी स्रोर भुक पड़ती है उसे एकदम ('मारि') (रंग से) लाल कर डाल्की है।

म्रलंकार: -- रूपक, श्लेष।

७१ शब्दार्थं: — त्रिमंगी = १ कुटिल, घुंघराले २ वह व्यक्ति जिसके खड़े होने में पेट; कमर, तथा गरदन में कुछ टेढ़ापन रहता है; कुष्णा। र्रा = १ जल २ काम-क्रीड़ा, केलि। उमहत हैं = उमंग में म्राते हैं; प्रसन्न होते हैं। नेह = १ तंल २ स्नेह। केसी = १ बाल २ कृष्ण।

कृष्ण-पक्ष में :—(कृष्ण यद्यपि) बड़े (हैं) पर (ये) त्रिभंगी (हैं) (महान् पुरुष होते हुए भी ये बड़े कुटिल हैं) !, काम-कीड़ा (के समय) भी सीघे नृहीं होते (इनका नटखटपन उस समय भी चलता रहता है), सुन्दर स्वाभादिक क्यामता धारण करते हैं। (मैंने) (इनको) सादर ग्रंगीकार कर लज्जा छोड़कर (इनकी) सेवा की; इसी से नीरस गुरु-जन कठोर वचन ही कहा करते हैं। श्रौर किसी की वात ही क्या, मन ('सुमन') के स्नेह (से) चिकनाए जाने पूर (भीं) मेरे, प्राणों से (भी) प्रिय, कृष्ण (मुफ्तसे) विरक्त ही रहते हैं (यद्यपि हम ने ग्रपना मन तक कृष्ण को दे दिया है फिर भी वे मुफ्त पर अनुरक्त नहीं हैं)।

ग्रलंकार:---इलेख।

विशेष : - ग्रंतिम पंक्ति में गति-भंग दोष है।

अर्थ: —स्त्री-पक्ष में —सेनापित (कहते हैं कि) जिसके घर के रहने (से) सुख मिलता (है), जिससे चित्त को भली प्रकार तुष्टि होती है। जिस्की सुन्दर भिक्त ('सुभगित') (पित-भिक्त) देखने पर (उससे) बहुत प्रीति माने जाती है, (जिसके) थोड़ा (सा) न बोलने पर (अर्थात् कठ जाने से) मने आकुल हो उठता है। (वही स्त्री) आंखों के सामने, देखते ही देखते गायब हो गई (भाग गई), (उसका) हाथ पकड़ कर रक्खा, (किंतु) वह किसी प्रकार नहीं ठहरी। (उसे) सर्वस्व ज्यन कर, बार बार प्रीति देकर रक्खा (अर्थात् उससे प्रेम कर अपने वश में रखना चाहा), (किंतु) स्त्री (इस प्रकार छूट गई (चली गई) जैसे नाड़ी छूट जाती है।

नाड़ी-पक्ष में :— सेनापित (कहते हैं कि) जिसके नियत स्थान के रहने (से) सुख मिलता (है), (और) जिससे चित्त का भली प्रकार तुष्टि होती है। जिसकी उत्तम चाल ('सुभ गित') देखने पर (उससे) बहुत प्रीति मानी जाती है (क्योंकि नाड़ी की गित ठीक होना शुभ लक्ष्मण है), (उसके) थोड़ा (सा) न चलने पर (थोड़े समय के लिए रुक जाने से) चित्त उद्धिग्न हो उठता है। (वह) ग्रांखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गई (क्रिया शून्य हो गई), (वैद्य) हाथ पकड़े रहा (नाड़ी की गित की परीक्षा करता रहा) (किंतु) वह किसी प्रकार नहीं ठहरी। (उसे) सर्वस्व जान कर (रोगी को) रस (ग्रादि) खिला कर रक्खा (पर नाड़ी छूट गई)।

म्रलंकार: --- यमक, उदाहरण, इलेष।

७३ शब्दार्थः ---धाम = १ गृह २ किरणा । अवर = १ वस्त्र २ ग्राकाश । मिल = १ मित्र, २ सूर्यं।

श्रथं :—िमित्र पक्ष में —िजिसकी ज्योति पाकर (जिसके दर्शन मिलने से) संसार जगमगा उठता है (अच्छा लगने लगता है); पिद्यानों (स्त्रियों का) समूह (जिसके) पैरों (तक को) नहीं पहुँचता है (जिसके चरण पिद्यानी स्त्रियों से कहीं सुन्दर हैं)। जिसके देखने से हृदय-कमल प्रसन्नता (से) प्रस्फुटित हो जाता (है); (जिसको) पाकर (हृदय) के नेत्र खुल जाते हैं (हृदय का ग्रंघकार दूर हो जाता है। (ग्रो) घर की निधि है (घर में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है), जिसके सामने चंद्रमा (की) छिव मंद (है) (जो चंद्रमा से भी सुन्दर है); (जिसका) रूप ग्रनुपम है, (ज्ञा) वस्त्रों के मध्य में शोभित हैं (जो नाना प्रकार के सुन्दर वस्त्र धारण किए हुए हैं), जिसकी सुन्दर मूर्ति नित्य

शोभित होती है, सेनापित (कहते हैं कि) वही मित्र चित्त में बसता है।

ं सूर्य-पक्ष में :— जिसके प्रकाश (को) पाकर संसार जगमगा उठता है (थीरों ग्रोर प्रकाश फैन जाता है), (जो) किरगों से कमिलनी समूह (को) एपर्श करता है। जिसके देखने से कमल का कोष प्रसन्नता (से) प्रस्फुटित हो जाता है, (जिसे) पाकर नेत्र खुल जाते हैं (निद्राभंग हो जाती है), (तथा) सुख बढ़ता है। (जो) किरगों का खजाना है, जिसके सामने चंद्रमा (की) छिवि मंद (हो जाती है) (ग्रर्थात् चंद्रमा ग्रस्त हो जाता है), (जिसका) रूर्ष बेजोड़ है, (जो) ग्राकाश में शोभित होता है। जिसकी उत्तम मूर्ति प्रत्येक दिन शोभित होती है; सेनापित (कहते हैं कि) वही सूर्य चित्त में बसता है (उसकी हम ग्राराधना करते है)।

म्रलंकार:---श्तेष; प्रतीप।

७४ शब्दार्थं:—तारन की = १ नेत्रों की २ तारों की । जगतै = १ संसार २ जागता हुम्रा । द्विज = १ ब्राह्मरा २ पक्षी । कौशिक = १ विश्वामित्र २ उल्लू । सज्जन = १ भला पुरुष २ शय्याएँ (सज्जा = शय्या) । हरि = विर्णु । रिब म्रहन = लाल सूर्यं (उदय होता हुम्रा सूर्यं) । तमी = रात्रि ।

स्रर्थ:—(इस) किवता (के) वचनों की (यह) मर्यादा (है) (कि) (इसमें) सेनापित विष्णु, लाल सूर्य, (तथा) रात्रि का वर्णन करंता है (किवि का स्रभिप्राय यह है कि हमारी वाणी की मर्यादा स्रथवा प्रतिष्ठा इसी में है कि उससे विभिन्न पक्षों के स्रथं बरबस निकलते चले स्राते हैं)।

विष्णु-पक्ष में :— जिससे मिलने पर नेत्रों की ज्योति स्वच्छ हो जाती है (हृदय का ग्रज्ञान दूर हो जाता है ग्रौर ग्रंतदृंष्टि की ज्योति स्वच्छ हो जाती है); जिसके पैरों के साथ में समुद्र ('नदीप') शोभित होता है (शेष-शय्या पर लेटे हुए विष्णु ग्रपने चरणों की द्युति से क्षीरसागर को शोभित करते हैं)। जिसके हृदय (का) प्रकाश ऊपर, नीचे, (तथा समस्त) संसार में जाना ज्याता है, (संसार) में जो कुछ प्रकाश है वह सब उसी की ज्योति की भलक मात्र है)। वह उसी (संसार) (के) मध्य (में व्याप्त है) (तथा) जिसके मध्य (समस्त) संसार रहता है (विष्णु जगत् में रहता है ग्रौर स्मस्त जगत् उसमें रहता है)। दिज विश्वामित्र (जिसकी कृपा से) सब प्रकार से (ग्रपनी) कामना पूर्ण करते हैं (ग्रपने ग्रभीष्ट की सिद्धि करते हैं); जिसे सज्जन (व्यक्ति) भजता है (तथा) (जिसके) माहात्स्य(में) प्रीति (से) ग्रमुरक्त रहता है (ग्रुणानुवाद किया करता है)।

सूर्य-पक्ष में : — जिससे मिलने पर नेत्रों की ज्योति स्वच्छ हो जाती है (सूर्योदय होने से नेत्र सांसारिक वस्तुग्रों को भली प्रकार देख सकते हैं); जिसकी किरण ('पाइ') (के) साथ में दीप नहीं ('मैं न दीप') शोभित हौता है (सूर्योदय होने पर दीप की ज्योति मिलन हो जाती है)। (जिसके) उर (का) प्रकार उपर, नीचे, (तथा समस्त) संसार में जाना जाता है; सोता हुग्रा ('सोउत्') व्यक्ति ही जिसके मध्य (जिसके रहने . र) जगता रहता है; (जो लोग रात्रि में सोए हुए थे वे ही सूर्य के निकलने पर जगते रहते हैं; ग्रन्य प्राणी जैसे चोर ग्रथवा उल्रक सूर्य के निकलने पर सो जाते हैं)। उल्लू पक्षी (ग्रपना) मनोरथ नहीं पूर्ण कर पाता है ('काम ना लहत द्विज कौसिक'); सज्जन (व्यक्ति) सब प्रकार से (सूर्य की) पूजा करता है (ग्रौर) महान् ग्रंथकार से मुक्त होता है ('महा तमहि तरत है')।

रात्रि-पक्ष में :— जिससे मिलने पर नक्षत्रों की ज्योति स्वच्छ होती है (रात्रि ग्राने पर नक्षत्र चमकने लगते हैं); जिसका साथ पाने पर कामदेव (का) दीपके तेज होता हैं (रात्रि के समय ग्रधिक कामोद्दीपन होता है) ('मैंन दीप सरसत हैं')। (रात्रि के) बीच ('उर') ऊपर, नीचे, (तथा समस्त) संसार (में) प्रकाश नहीं ('भुव न प्रकास') जाना जाता है (रात्रि में चारों ग्रोर ग्रंधकार रहता हैं), जिसके मध्य (सारा) संसार सोता ही रहता है ('सोउत ही मध्य जाके जगतै रहते हैं')। उल्लू पक्षी, सब प्रकार से, ग्रपनी मनोकामना लहता है (प्राप्त करता है); (मनुष्य) शय्याग्रों (को) भजता हुग्रा घने ग्रंधकार से मुकू होता है (ग्रध्यांत् श्रय्याग्रों पर सोकर लोग रात बिताते हैं)।

श्रलंकार:— श्लेष, देहरी दीपक ('सोउ तही मघ्य जाके जगतै रहत है')।

विशेष :—रामावतार में विष्णु ने विश्वामित्र के साथ जाकर उनके यज्ञों की रक्षा थी।

७५ शब्दार्थं—ितिमिर = १ श्रज्ञान २ श्रंघकार । राम = १ रामचन्द्र २ श्रिभिराम, रम्य । दुरजन = १ दुष्ट जन २ दुष्ट रात्रि ('दु + रजन)' । घन = १ संपद्भि २ घन रण्शि; जिसमें सूर्यं की गरमी मंद पड़ जाती है, दिन बहुत छोटा होता है, तथा रात्रि बड़ी होती है। दिनकर = १ सूर्य २ दिन करने वाला ।

श्रर्थ: --- राम पक्ष में :--- जिसका प्रुवल प्रताप सातों द्वीपों (में) तपता है (जिसका श्रातंक सर्वत्र है); (जो) तीनों लोकों (के) श्रज्ञान के समूह (को)

नष्ट करता है। सेनापित (कहते हैं कि) रामचन्द्र रूपी सूर्य देखने में अनुपम (है); जिसे देखने से समस्त अभिलाषाएँ फलतो हैं। (हे) नीच! उसी (को) हुर्ध्य में धारण करो, दुर्जन को भुला दो, (क्योंकि) (वह) महा तुच्छ थोड़ा अन पाकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। श्रेष्ठ देवताओं (की) सभा (में) सर्वश्रेष्ठ सब प्रकार पूर्ण, यह सूर्य (वंशी) वीर उबल नहीं पड़ता है (अपने प्रभूत्व का इसे थोड़ा सा भी गर्व नहीं है)।

सूर्य-पक्ष में: — जिसका प्रचंड ताप ('प्रताप') सातों द्वीपों (में) तपता है, (जो) तीनों (के) ग्रंधकार के समूह (को) नष्ट करता है। सेनापित (कहते हैं कि) रम्य रूप (वाला) रिव देखने में ग्रनुपम (है), जिसे देखने से समस्त ग्रमिलाषाएँ फलती हैं। (हे) नीच! उसी (को) हृदय में धारण करो (उसी की ग्राराधना करो), दुष्ट रात्रि को भुला दो, (क्योंकि) (वह) महा तुच्छ थोड़ा (सा) कुछ दिन के लिए धन (राशि) (को) पाकर उबल पड़ती है (बहुत बड़ी हो जाती है)। श्रष्ट सूर्य उत्तम किरणों सहित ('सुर वर स भा रूरों), सब प्रकार पूर्ण (है), यह दिन करने वाला सूर्य (पुनः) उत्तरायण चला ग्राता है (यद्यपि धनराशि में थोड़े दिनों के लिए सूर्य का प्रभुत्व कुछ कम हो जाता है तथापि थोड़े समय बाद वह फिर उत्तर की ग्रोर ग्रा जाता है ग्रीर उसकी प्रचंडता पहले की सी हो जाती है)।

श्चलंकार:—क्लेष, रूपक। श्रंतिम पंक्ति से व्यतिरेंक श्चलंकार भी क्वितित होता है। दिनकर-वंश के सूर्य राम में यह विशेषता है कि वे उत्तरा-यग नहीं चलते हैं। सर्वदा लोगों पर कृपा-दृष्टि बनाए रखते हैं। उनके प्रबल प्रताप के कारण कभी किसी को दु:ख नहीं पहुँचता है। किंतु सूर्य कुछ दिनों के लिए उत्तरायग चला जाता है श्रीर उसी समय भीषण गरमी पड़ती है।

७६ शब्दार्थः --वसुधा -- पृथ्वी। छत्रपति -- राजा। सूरः -- १ शूर-वीर २ सूर्यं। चल = श्रस्थिर।

भ्रलंकार:—इस किवत्त में प्रतीप भ्रलंकार व्याण्त् है। श्लेषालंकार तो इसमें कहीं है ही नहीं। पहली पंक्ति के दो भ्रथं निकलते हैं:—१ तेरे (पास) सुन्दर पृथ्वी है, उसके (चंद्रमा के) (पास) तो पृथ्वी नूहीं है तू तो राजा (है), वह राजा नहीं माना जाता है। २ तेरे पास सुन्दर पृथ्वी है, तो उसके (पास) नवीन सुधा है (नव सुधा है'), तू तो राजा (है) वह (भी) नक्षत्रों (का) स्वामी माना जाता है। किंतु ये दोनों भ्रथं भंग पद-यमक द्वारा प्राप्त होते हैं, न

कि श्लेष द्वारा। ६६ वें कवित्त में भी इनी प्रकार यमक द्वारा दो अर्थ लगाए गए हैं।

७७ शब्दार्थ: — ग्ररस (ग्र॰ ग्रशं ==) ग्राकाश २ स्वर्ग। घनस्योम == १ मेघ २ कृष्ण। बरसाऊ = बरसने वाले।

श्रवतरएा: — एक पक्ष में कोई व्यक्ति ग्रथवा स्वयं किव ग्राकाश में ग्राच्छादित मेघों से बरसने के लिए विनय कर रहा है। दूस्करे पक्ष में कोई स्त्री कृष्ण से प्रेम की याचेना कर रही है।

ग्रथं:—मेघ-पक्ष में—(तुम्हारी बूंदों के) उत्तम स्पर्श से ग्रांखें शीतल हो जातीं, हृदय की ताप शांत हो जाती, शरीर (का) रोयां रोयां प्रसन्त हो जाता। हम तुम्हारे ग्रधीन (हैं), तुम्हारे बिना ग्रत्यन्त दीन (हैं), (नहीं तो) जल-विहीन मीन (के) समान (हम) क्यों तरसते? (हमारी परवशता तो इसी से सूचित हो जाती है कि वृष्टि न होने से हम मछली की भाँति तड़पने लगते (हैं)। सेनापति (कहते हैं कि) तुम निश्चय ही जीवों (के) ग्रवलंब (हो) (वृष्टि न होने से जीवधारियों का जीवित रहना ही दूब्ह हो जायगा), (तुम) जिधर फुकते हो उधर ग्राकाश से टूट पड़ते हो (जिधर ग्राकृष्ट हो जाते हो उधर हो वृष्टि करने लगते हो)। (हे) घनश्याम ! (तुम) उमड़-युमड़ कर गरजते (हुए) ग्राए (हो); बरसाऊ होकर (भला) एक बार तो बरसते।

कृष्ण-पक्ष में:—(तुम्हारे) शरीर (के) उत्तम स्पर्श से श्रांखें शीतल हो जातीं, हृदय की गरमी (विरहाग्नि) शांत हो जाती, (शरीर का) रोयाँ-रोयाँ प्रसन्न हो जाता। हम तुम्हारे श्रवीन (हैं) तुम्हारे बिना श्रत्यंत दीन (हैं), (नहीं तो) नीर-विहीन मछली (के) समान (हम) क्यों तरसतीं। सेनापित (कहते हैं कि) तुम निश्चय (ही) (हमारे) जीवन (के) श्राधार (तुम्हारे बिना हमारा जीवन दुलंभ है), (तुम) जिस पर कृपा करते हो, उसके समीप स्वर्ग से श्रा जाते हो (जिस पर प्रमन्न हो जाते हो उसके लिए तुरंत दौड़े श्राते हो)। उमड़-धुमड़ कर, गरज कर गरज (के समय) श्राए (हो) (श्रथींत् ऐसे समय श्राए हो जब हमें तुम्हारों श्रावश्यकता है), (श्रतः हे) घनश्याम ! बरसाऊ होकर (रस की वर्षा करने वाले होते हुए) (भला) एक बार तो बरसते (एक बार तो हम पर कृपा करते)।

ग्रलंकार:--- इलेष, यमक।

विशेष:--१ इस कवित्त को हम किसी भक्त का कथन भी मान

सकते हैं जिसमें भक्त कृष्ण से कृपा-दृष्टि करने की याचना कर रहा है। हु 'रोम' शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया गया है।

७६ शब्दार्थ: — मनुहारि = ''वह विनती जो किसी का मान छुटाने के जिए की जाती है'' खुशामद। श्राखियै = कहना च्राहिए। नाखियै = न्द्र्य करती हुई। पाती पाती कहै....... हरा मैं बाँध राखियै = नायिका श्रपने हिलण्टी वचनों द्वारा दूवी का भी संतोष कर देती है तथा गुष्कानों पर भी भेद प्रकट नहीं होने देतो। वह कहती है — ? 'पाती पाती' कहता हुआ जो कोई व्यक्ति कहीं का पत्र लाए तो उस सुधर को ('हरामैं') सिर तथा पैर एक करके बाँध रखना चाहिए श्रथात् यदि कोई हमारे यहाँ इस प्रकार से दूसरों के पत्र लाएगा तो हम उसे कड़ी सजा देगी। २ 'पाती पाती' कहता हुआ जो कोई व्यक्ति कहीं का पत्र लाए तो उसे 'सिरपाउ' देकर विदा करना चाहिए तथा पत्र को हार में बाँध रखना चाहिए।

विशेष:— 'सिरपाउ' — प्राचीन काल में दरबारों में जब किसी दूर्त अथवा अन्य व्यक्ति का सम्मान किया जाता था तो उसे सिर से लेकर पैर तक के कपड़े देकर विदा किया जाता था। सिरपाव में श्रंगा, पगड़ी, पायजामा, पटुका श्रीर दुपट्टा दिया जाता था।

७६—शब्दार्थं—नारिः—गरदन । जानिः—जानकर । कुन्दनः—बहुत बिढ़्या ोना । सुनारीः—१ श्रच्छी स्त्री २ सुनार की स्त्री । बिलहारीः—निछान्वर । चोकीः—१ बहुत बिढ़्या २ ग्राभूषणा विशेष जिसमें चौकोर पटरी लगी रहती है । यह गले में पहना जाता है । होइ ज्यों सरस काम.......देह दू सँजोग कोई लाल कों—१ नायिका दूती से कहती है कि तू प्रियतम से कह देना कि जिस प्रकार उत्तम काम बन पड़े ग्रर्थात् जिस युक्ति से मेरा तथा उनका संमिलन हो वही उन्हें करनी चाहिए क्योंकि मेरा सोने का घर उनके बिना सूना है । उनसे कह देना कि उन्हें मैं कुन्दन-नर्णा वाला धरीर दूँगी जो बहुत ही भव्य ग्रौर सुन्दर है । हे सुन्दर स्त्री ! प्रियतम से मेरा यह सँदेसा कह कर तू कृष्ण से मिलने का कोई संयोग कर ग्रर्थात् कृष्ण से मिरे रूप की प्रशंसा कर मुभे उनसे मिला दे । मैं तेरी बिल जाती हूँ । २ गुरु-जनों से भ्रपना भेद छिपाने के लिए नायिका दूतों से इस ढंग से बात करती है जैसे दह किसी सुनार की स्त्री हो । वह कहती है कि तू ग्रपने प्रियतम से कहना

कि जिस प्रकार उतम कारीगरी बन पड़े वही वह करे; हमारे सोने का खाना अर्थात् हमारी चौकी की पटरी कांति-हीन है, वह उसे ठीक कर दे। मैं उसे वह उत्तम सोना दूँगी जो बहुत रुपया लगाकर खरीदा गया है। हे सुनार की स्त्री! मैं तेरी बिल जाती हूँ, तू अपने प्रियतम से कह देना कि वह मेरी चौकी में किसी लाल अथवा नग को जड़ दे।

श्रलंकार: - इलेष, देहरी दीपक।

द० शब्दार्थ: — नीरैं = १ जल के समीप २ समीप (नियरे) । खई = १ क्षयी, ग्रक्ष्मा २ तकरार, भगड़ा । ग्रक्ष्मे = १ ग्रह्सा, जो यक्ष्मा में बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है । वैद्या का कहना है कि इसके फूलों तथा पत्तियों के रस को विधिवत् सेवन करने से यक्ष्मा तथा कासक्वास वाले रोगियों को विशेष लाभ होता है २ बिना रूठे (ग्र + रूसे) ।

अवतरण: — इस किवत्त में एक ओर तो कोई दूर्ती कृष्ण से मान छोड़ने का आग्रह कर रही है और वह युक्ति बतलाती है जिससे कृष्ण का भगड़ा नायिका से मिट जायगा, दूसरी ओर कोई व्यक्ति किसी यक्ष्मा के रोगी को उपदेश दे रहा है और उन उपचारों को बता रहा है जिनसे रोगी यक्ष्मा से मुक्त हो जायगा।

कृष्ण-पक्ष में :—(ग्रीर) जितनी ('जेतीब') सुन्दर स्त्रियाँ हैं, उनकी ग्रोर दौड़ मत करो ( ग्रन्य स्त्रियों की इच्छा मत करो ) मन को एक स्थान पर (एक व्यक्ति पर), भनी प्रकार वश में करके रक्खो । बार-बार (दूसरी बालाग्रों की) गोराई (तथा) चिकनाई देखकर भूल कर (भी) मत ललचाग्रो (दूसरी स्त्रियों के सुन्दर तथा सचिक्करण शरीर देख कर तुम लालायित मत हो), ग्रब ग्रैयं का ही समय (है) (ग्रर्थात् इस समय यदि तुम धैयं से काम लो तो उसे फिर पा सकते हो) । सेनापित (कहते हैं कि) (हे) कृष्ण ! (तुम) (उसके) यौवन ('रंग') (का) उपभोग कर सुखी होगे; मैंने समभा कर, उत्तम उपाय बताया है । पीले पान खाकर (नायिका के) समीप, भूलकर (भी) मत जाग्रो ( ग्रर्थात् नायिका जब तुम्हारे पान खाए मुख की छिब को देखेगी तो वह तुम से मिलने के लिए ग्रातुर हो उठेगी, किंतु यदि तुम उसके समीप चले जाग्रोगे तो हृदय में वह ग्रीत्मुक्य न रह जायगा)। (मेरा कहना) मानो, बिना रूठे (रहने) के उपाय (से) ही भगड़ा मिट जायगा (यदि तुम रूठना छोड़कर उसके प्रति ग्रमुराग प्रदिशत करोगे तो स्वाभाविक रूप से

वह भी मान छोड़ देगी)।

्रिरोगी-पक्ष में :—बन की (ग्रौर) जितनी बेलें (हैं) (ग्रन्य जितनी वनस्पित्यां हैं), उनकी ग्रोर दौड़ मत करो (उनकी इच्छा मत करो), मन को भली प्रकार वश में करके एक स्थान में रक्खो (ग्रर्थात् चित्त को स्थिर करो, विभिन्न प्रकार की ग्रौषिधियों के सेवन करने के लिए उत्सुक मत हीं)। बार-बार (स्त्रियों के) गौर वर्ण (तथा) सचिक्कण (शरीर) देख कर भूल कर (भी) मत लुब्ध हो, ग्रब धीरता ही का समय है (ग्रभिप्राय यह कि तुर्म क्यों के रोगी हो, तुम्हें काम-सुख की ग्रभिलाषा न करनी चाहिए क्योंकि इससे बड़ी हानि होने की सम्भावना है)। सेनापित (कहते हैं कि) स्थाम रंग (वाली ग्रड़ से की पत्ती का) सेवन करके (तुम) सुखी होगे, मैंने समभाकर उत्तम उपाय बतलाया है। पीले पान खाया करो (क्योंकि वे रक्त वर्द्धक हैं)। जल के समीप भूलकर (भी) मत जाग्रो; (मेरा कहना) मानों, (तुम्हारी) क्षयी ग्राड़ से के रस में ही ग्रच्छी हो जायगी।

म्रलंकार:--- इलेष।

दश् शब्दार्थः — बानक — सज धज । मोतियै — १ मोतियों को २ मुफ स्त्री को ('मो तियै')।

विशेष :—सिखयों से घिरी हुई होने के कारण नायिका स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा कृष्ण पर न प्रकट कर सकी। वह सखी से कहती है कि मोतियों को भली प्रकार परख कर अर्थात् अच्छे-अच्छे चुन कर आज लाल रेशम (के डोरे) को सफल करो—उस डोरे से मोतियों को पिरो दो। दूसरी और वह कृष्ण से कहती है कि हे ('रे') लाल! मुफ स्त्री को, प्रीति से, घ्यान देकर परख लो और आज आकर (मेरे) समय को सफल करो (क्योंकि तुम्हारे वियोग में मेरा समय व्यर्थ व्यतीत हुआ जाता है।

५२ शब्दार्थं :—सँजोए=सजाए हुए।साज=१ ठाट-बाट २ उपकरन्ए, सामग्री। ग्रिर=१ वैरी २ सपत्नी। जान=जानकार। ग्रिवदात=स्वच्छ, शुद्ध। निसान कौं=१ निशाने को २ रातों को।

श्रर्थं :—मान (ऐसे) छूट जाता है, जैसे वृाग् छूट ज्ञाता है। सेनापित (नें) दोनों (को) समान करके विर्णात किया (है) (दोनों को एक कर दिया है), उन्हें जानकार (व्यक्ति), जिसके स्वच्छ ज्ञान है, जानता है (श्रर्थात् जो ज्ञानी है वह इस बात को जानता है)।

वागा-पक्ष में:—छूटने पर काम ब्राता है, सजाए हुए ठाट-बाट (को) पृथक् कर देता है (वैरी के शरीर पर लगने से जिरह-बख्तर ब्रादि को छिन्न-भिन्न कर देता है), ब्रब प्रत्यंचा ('गुन') (को) ग्रहगा करता है (प्रत्यंचा में चढ़ा कर चलाया जाता है), (जिसका) चिकना स्वरूप शोभित होता है (बागा के तेज चलने के लिए उस पर तेल लगा दिया जाता है उसके कारण उसका सचिक्कण स्वरूप शोभित होता (हैं)। (वागा) तेज किया (ग्या) है, जिससे स्वामी (श्रर्थात् वागा चनाने वाले) (की) जीत होती है, हृदय (में) लगने पर लाल कर देता है (रक्त की घारा बह चलती है), (तथा) वैरी (का) शरीर ठंडा पड़ जाता है (वैरी की मृत्यु हो जाती है)। निशाने को पाकर धनुही ('धनही') के मध्य से (छूट) पड़ता है।

मान-पक्ष में: — छूटने पर काम बनता है ( मान छूटने से नायकनायिका का संमिलन होता है), सजाई हुई सामग्री (को) पृथक् कर देता है
(नायिका ने मान के कारएा जो वेश-विन्यास घारएा किया था उसे वह त्याग
देती है), जो ग्रवगुन ग्रह्ण करता है (ग्रर्थात् नायक के किसी दुर्गुण को
देख कर नायिका मान करती है), स्नेह (के) स्वरूप को शोभित करता है
(मान नायक-नायिका के पारस्परिक स्नेह को बढ़ाता है), स्त्री (ने) क्षण
('ती छन') (भर हो) किया है, जिससे पित (को) जीत कर (ही) होती है
(रहती है ग्रथवा शोभित होती है) (ग्रौर नायिका के) लाल (प्रियतम के) हृदय
(से) लगने पर सपित्नयों (का) शरीर ठण्डा पड़ता है (सपित्नयों को दु:ख होता
है)। रातों को पाकर (ग्रर्थात् रात में) स्त्री (के) हृदय के ग्रन्दर से (निकल)
पड़ता है (रात में नायिका मान छोड़ देती है)।

श्रलंकार: - उदाहरण, श्लेष, श्रसंगति।

• ५३ शब्दार्थं: — कलेस = १ क्लेश २ कलाग्रों का ईश । बिस कौं • प्रसून = १ विष का पुष्प २ कमल (कमल की नाल को 'विस' कहते हैं, इसी से कमल का एक नाम 'बिस-प्रसून' पड़ा) । कष्टवारी है = १ कष्टप्रद है (गरम होने के कारग्रा) २ केशर का बाग्र ('वारी') बहुत कठिनाई से लगाया जाता है । जिस जमीन में केशर बोनी होती है उसे ग्राठ वर्ष पहले से परती छोड़ दिया जाता है ।

श्रर्थं :— तेरा मुख ग्रानन्द का कन्द (है), उसके समान चन्द्रमा कैसे . किया जाय (मुख की उपमा चंद्रमा से कैसे दें), (उसका) नाम 'कलेस' (क्लेश

रक्खा गया है (वह लोगों को क्लेश-कर है किंतु तेरा मुख ऐसा नहीं है)।
तेरे हाथ श्रीठों पहर (रात दिन) ताप हरएा करने वाले हैं, कमल (तो) विष
का प्रसून (है), (वह) उनके समान कैंसे हो सकता है। तेरा सुख देने वाला
शरीं ज़ ज्योति के समान नहीं हो सकता (ज्योति शरीर के सामने फीकी जँचती
है); (यदि तेरे शरीर को) केशर (के) समान कहें (तो) (केशर भी) कव्ट-प्रदे हैं
 (केशर गरम होती है इससे कभी-कभी नुक्सान भी कर सकती है किन्तु तेरा
शरीर तो सर्वदा सुख-प्रद है)। सेनापित (कहते हैं कि) तू प्रभु (की) (प्रियतम
की) अनुपम (तथा) प्राएगों से (भी) प्रिय स्त्री (है), तेरी उपमा की रीति समभ
में नहीं आती (तेरी उपमा किससे दी जाय यही समभ में नहीं आता, तेरे
समान तो कोई है ही नही)।

ग्रलंकार: - प्रतीप, श्लेष।

विशेष:—इस पूरे किवल का कोई दूसरा अर्थ नहीं हैं। इसमें केवल तीन शब्द शिल्ड्ट हैं जो एक दूसरे अर्थ को घ्वितित-मात्र करते हैं। प्रकट में यद्यपि किव यही कहता है कि चंद्रमा मुख के समान नहीं है पर 'क्लेश' के प्रयोग से वह यह सूचित करता है कि स्त्री का मुख इतना सुन्दर है कि उसकी उपमा कलाओं के ईश चन्द्रमा से दी जाती है। हाथों का उपमान कमल कहा जाता है और कमल मृगाल के कोमल दण्ड पर लगता है इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि हाथ कितने उत्तम हैं। शरीर के वर्ग की समता केशर के रंग से दी जाती है जो इतने कष्ट से पैदा की जाती है। इन सब से यही घ्वितित कराने का प्रयत्न किया गया है कि स्त्री बहुत श्रेष्ठ है।

= 8 शब्दार्थः — जुगारित = 8 नष्ट करती है। ('जुगारित') २ जुगाली करती है। तिनहीं कौं = 8 उन्हीं को, नायक (कृष्ण) को २ घास ही को। मधु = 8 श्रमृत २ पानी। मदन = 8 कामदेव २ घमंडी, गिंवष्ठ।

प्रथं:—ज्ञज की विरहिग्गी (ऐसे) (रहती है) जैसे हरिग्गी रहती है। विरहिग्गी पक्ष में:—(जिसके) साथ कृष्ण नहीं है, (ज्में) बैठी (हुई) यौवन नष्ट कर रही है (कृष्ण का साहचर्य न होने के कारण जिसका यौवन व्यर्थ ही व्यतीत हुम्रा जाता है); मन, वचन, (तथा कर्य) (से) (पह) उन्हीं क्कों (कृष्ण को) (प्राप्त करने की) इच्छा करती है। जिसका मन म्रमुराग रूपी मधु (के) वश में हो गया है (जो कृष्ण, की प्रीति में लिप्त है), (जिसके) बड़े-बड़े नेत्र हैं, (जो) स्थिर दृष्टि से, देख रही है ('बड़े-बड़े लोचन, निचंचल

चहित है') (विरह के कारण उसके नेत्रों का चांचल्य जाता रहा)। सेनापित (कहते हैं कि) वहाँ, बार-बार, मदन महीप (राजा) शिकार खेल रहे हैं, इससे (वह) सुख नहीं पाती है (कामदेव अपने शरों से उसे विद्ध कर रहा है इससे उसे बड़ा कष्ट है)। कुंजों (की) छाया (में) (वह अपने) शरीर (को) गरमी (वि्रहाग्नि) (से) बचा रही है।

हरिशा-पक्ष में :—(जिसके) साथ हरिशा है, जो बन (में) बैठी हुई जुनाली कर रही है, (जो) मन बचन, (तथा) कर्म (से) घास ही की इच्छा करती है (सर्वदा घास चरने में व्यस्त रहती है)। जिसका मन (हरिशा की) प्रीति (क्रे) वश (मे) हो रहा है। (जो) बड़े-बड़े नेत्रों से, उद्विग्न (होकर) जल (के लिए) देखती है (जल की इच्छा से उद्विग्न होकर इधर-उधर देखती है)। सेनापित (कहते हैं कि) वहाँ बार-बार, गर्विष्ठ महीप शिकार खेलते हैं इससे (बह) सुख नहीं पाती (शिकारी महीपों के कारशा हरिशा को विशेष कष्ट रहता है)। (वह कुंजों) की छाया (में), (अपने) शरीर (को) गरमी (से) बचा रही है (ग्रीष्म ऋतु में हरिशा कुंजों की छाया में घूमा करती है)।

ध्रलंकार: - उदाहरगा, श्लेष, रूपक।

५५ विशेष :─इस कवित्त में पित-पत्नी के वियोग का वर्णन किया आया है किंतु दूसरा पक्ष स्पष्ट नहीं है।

५६ शब्दार्थ • — कमलै = १ कमल को २ लक्ष्मी को। राग = १ रंग २ ईर्षा, द्वेष । हरि = १ कृष्ण २ विष्णु । भाँति = रीति ।

श्रयः :—सेनापति (ने) प्यारी के युगल चरणों (का) वर्णन किया है। उनकी (उन चरणों की) समस्त रीति श्रेष्ठ मुनियों में पाई जाती है (चरणों का ऐसा वर्णन किया है मानों मुनियों का वर्णन हो)।

•चरणों के पक्ष में :—(जो) कमल को समादृत नहीं करते (कमल जिनके सामने तुच्छ लगते हैं) । लाल रंग को धारण करते हैं (जिनमें स्वाभाविक ललाई विद्यमान् है) । चित्त को वश (में) करते हैं, नरम (चरणों को) फूल नमते हैं (नरने चरने फूल नमें) (ग्रर्थात् चरणों की कोमलता को पुष्प भी स्वीकार करते हैं, चरणों की कोमलता के सामने पुष्पों को कोमलता नितांत तुच्छ है । हंस (की) परम (उत्कृष्ट) चाल लेकर चलते हैं (ग्रर्थात् हंस की सी चाल चलते हैं) । (जो) महावर (द्वारा) रंगे जाते है, जो ग्राठों पहर (रात-दिन) कृष्ण से मिलकर रहते हैं (कृष्ण से जिनका विच्छेद कभी होता ही नहीं) । संसार में

समस्त जीवों (का) जन्म सफल करते हैं (लोग जिनके दर्शन पाकर श्रपने को धन्य मानते हैं); जिनके सत्संग (से) (लोग) (ऐसे) सुख पाते हैं (जैसे) कल्पतरु में (मिलते हैं) (जो चरगा कल्पतरु के समान मनवां छित वस्तु देने वाले हैं)।

मुनियों के पक्ष में: —लक्ष्मी का श्रादर नहीं करते श्रौर राग द्वेष नहीं रखते (जो राग-द्वेष से परे हैं)। चित्त को वश (में) कर लेते हैं (मोहित कर्र्स हैं); फूलने में नहीं रमते (कभी गर्व नहीं करते, सर्वदा विनम्न रहते हैं)। महान् पर्महंम गित लेकर चलते हैं, हृदय (ब्रह्म की प्रीति में) श्रनुरक्त रखते हैं; जो श्राठों पहर विष्णु से मिले रहते हैं (रात-दिन ब्रह्म के ही ध्यान में संलग्न रहते हैं)। संसार (में) (श्रपना) जन्म (तथा) जीवन सब सफल करते (हैं) (खो श्रपने जीवन को ध्यर्थ में नष्ट न कर, ईश्वर की भिक्त करके उसे सफल करते हैं)। जिनके सत्संग (से) (लोग) (ऐसे) सुख पाते हैं (जैसे) कल्पतरु में (मुनियों का सत्संग करने से लोगों को श्रभीष्ट वस्तु मिल जाती है)।

अलंकार: - इलेष, प्रतीप।

५७ शब्दार्थ: — बढ़ि जात = १ ग्रियिक हो जाता है २ समाप्त हो जाता है। कर = १ हाथ २ किरए। सुखित = १ सुखी है २ सूखी हुई, शुक्त। सरस = १ सुन्दर २ रसीली ग्रथवा रसयुक्त (वस्तुएँ)।

श्चर्य:—सेनापित (ने) वचनों की रचना बनाकर (काव्य रचकर) श्रीष्म ऋतु (को) श्रोष्ठ वधू के समान कर दिया (ग्रीष्म ऋतु तथा नव-विवा-हिता वधू एक सी जँचने लगीं)।

स्त्री-पक्ष में :— जिसके मिलते ही घर (में) रित सुख ग्रधिक हो जाता है (ग्रीर) थोड़ा-सा वस्त्र फैलाकर डाल दिया जाता है (तव वधू के ग्राने पर घर के दर्वाजे पर छोटा-सा वस्त्र डाल दिया जाता है; घर में परदा डालने की ग्रावश्यकता पड़ती है)। जिसके ग्राते ही चंद्रमा ग्रच्छा नहीं लगता ग्रथीत् जो चंद्रमा से सुन्दर है); प्यारी (के) सुखदायक लोचनों की छाया (की) इच्छा होती है (मन में यही इच्छा रहती है कि इसकी कृपा-दृष्टि सर्वदा बनी रहे)। पित, ग्रब नित्य, जिसके लाल हाथों (को) पाकर (तथा) जिसके उत्तम साहचर्य (साथ) को पाकर सुखी है (उसके साथ रहने में पित को ग्रत्यंत सुख का ग्रनुभव होता है)।

ग्रीष्म-पक्ष में:—जिसके मिलते ही (ग्राते ही) सुख समाप्त हो जाता है, घर में नहीं (मिलता है) (ग्रर्थात् गरर्मी के कारएा ग्रव घर में चैन नहीं पड़ती है); शरीर (के) वस्त्र को फैलाकर डाल देते हैं (जिससे कि पसीने से तर वस्त्र सूख जायँ)। जिसके आते ही चन्दन अच्छा लगता है, नेत्रों के (लिए) प्रिय, सुखदायक छाया (की) इच्छा होती है (अर्थात् नेत्र अब धूप देखना पसन्द नहीं करते, उन्हें छाया देखने की इच्छा होती है)। ग्रीष्म के (सूर्य की) अरुशा किरेशों (को) पाकर पृथ्वी तपती है ('अविन तपति'), जिसके संयोग को पाकर रसीली (वस्तुएँ) सूखी हुई (हो गई हैं) (गरमी के कारण रसयुक्त वस्तुएँ शुष्क हो जीती हैंं)।

श्रलंकार:--श्लेष, प्रतीप।

दर्दे भ्रर्थ: — सेनापित 'प्यारी' का वर्णन करते हैं भ्रथवा 'कुप्यारी' का; (ग्रपने) वचनों (के) पेच (से) (दोनों को) समान ही करते हैं (ग्रपनी पेचीदी वाणी के बल से दोनों को एक-सा कर दिखाया है, प्रिय तथा श्रप्रिय स्त्री को एक ही किवित्त में विणित किया है)।

प्रिय स्त्री के पक्ष में :— रूप देखते ही हृदय के समस्त रोगों ('गद') (कों) हर लेती है (जिसकी खोर देख देती है उसके समस्त रोग दूर हो जाते हैं), (बड़ा) सुन्दर शूल है, कुछ कहते नहीं बनता (उसका सुन्दर स्वरूप लोगों के हृदय में भाला चुभने की-सी पीड़ा उत्पन्न करता है, लोग उसके सौंदर्य को देखकर विह्वल हो जाते हैं)। देवांगनाओं (का सा) स्वरूप (है), इसी कारण जो स्त्री पितं को भाती (अच्छी लगती है), जिसके मुख की खोर देख देती है वह (अपने) मन (में) (उसे) वरण कर लेता है। (उसे) देखते ही रिस्कृ (व्यक्ति) के हृदय में कामोद्दीपन होने लगता है, (उसके) शरीर (का) तारुण्य देखने से चित्त उसमें रत (हो जाता) है (सहृदय पुरुष उसके यौवन को देखने से ही उससे प्रीति करने लगते हैंं)।

श्रिय स्त्री के पक्ष में :—देखने से गधी का समस्त रूप हर लेती है (अस्यंत कुरूपा है), (बड़ा) श्रच्छा यूल है, कुछ कहते नहीं बनता (स्त्री ऐसी कुरूपा है कि उसकी चितवन भाले के चुभने की सी पीड़ा उत्पन्न कर देती है) (उसके) श्रंग (में) सींदर्थ नहीं (है) ('श्रंग ना स्वरूप'), इसी से जो स्त्री नहीं भाती (देखने में श्रच्छी नहीं लगती), जिसका मुख देख लेती है (जिसकी श्रोर जरा भी देख लेती है) वह मन (ही मन) जलने लगता है (उसका कुरूप देखते ही लोग जल उठते हैं)। देखते ही सहृदय (व्यक्ति) के चित्त में नहीं (श्राती) (सरस व्यक्ति की नजरों में वह नितात तुच्छ लगती है), तर (की)

नाप (वाला) शरीर ('तरु नापों तन') देखने से चित्त उतर जाता है (ग्रर्थात् वृक्ष की, भाँति लंबी होने के कारण बहुत बेढंगी जैंचती है, लोगों को बहुत ग्रप्रिय लगती है)।

म्रलंकार: - इलेष, म्रतिशयोक्ति।

द शब्दार्थ: —धनी चपति । बहसि = १ बाजी लगाकर २ कूलह कर। भावती च भाने वाली, प्रियतमा । सेज = बराबरी ।

ग्नर्थ:—सेनापित ग्राइचर्य के वचन कहता (है); देखो श्रप्रिय स्त्री प्रियतमा की बराबरी करती है (प्रिय स्त्री के वर्णन में ही ग्रप्रिय स्त्री का वर्णन मिलता है)।

भावती-पक्ष में :—चंद्र-मुखी समस्त दिन सुख ('कल') करती है; हृदय (कें) प्रग्रा को पाकर सीधी हो जाती है (ग्रमीष्ट वस्तु को पा जान पर सीधी हो जाती है) । ग्रब (जिसका) सींदर्य देखते ही मनुष्य (के) मन को श्रच्छा लगता है; जो (बात) हृदय में ग्रड़ती है (हृदय को कष्ट पहुँचाती है) (उसे) कभी नहीं करती (है); (उसकी) शोभा देखने के (योग्य) है, स्त्री एक काम की भी नहीं है (ग्रर्थात् वह इतनी सुकुमार है कि उससे कोई काम-काज नहीं हो सकता), पति से (प्रेम कीं) बाजी लगा कर (प्रीति कर) उत्साह-पूर्वक उसका ग्रालिंगन करती है।

ग्रन-भावती-पक्ष में :—कलमुँही ('करमुखी') समस्त दिन (ग्रीर) रात ('सौस निसा') भगड़ा ही किया करती है; जूते ('पनही') खाकर सीधी पड़ जाती है। प्रियतम को ('रमन कौं') ग्रब (जिसका) सौंदर्य देखने से नहीं ग्रच्छा लगता; (स्त्री) जिस बात के लिए हृदय में हठ कर लेती है (उस) कभी नहीं करती (ग्रथात् यदि उसने कह दिया कि मैं ग्रमुक कार्य नहीं कहँगी तो फिर उस काम को वह कदापि नहीं करेगी, कहने-सुनने का उस पर कुछ भी ग्रसर न होगा)। (जिसकी) शोभा देखने से (यह स्पष्ट हो जाता है कि वह) किसी काम की नहीं है; पित से भगड़ा कर (उस पर) लग पड़ती है ग्रक्षीत् पित की मरम्मत करती है)।

ग्रलंकार:---श्लेष।

६० शब्दार्थ: — नागा = १ ग्रभा, किसी काम को नियमित इत्य से करने के बाद कुछ समय के लिए बन्द कर देना २ दूषित, बुरा । हरि = १ विष्णु २ सिंह । सूली = १ शिव २ फाँसी ।

अर्थ: सेनापित (कहते हैं कि) महान् सिद्ध मुनियों (के) यश की वागी (ऐसी है) (कि) उसे सुन कर चोर भय के मारे मरे जाते हैं।

मुनि-पक्ष में :—घर से निकल कर (परिवार त्याग कर) कामदेव ('मार') (को) पकड़ कर मारते हैं (कामदेव पर विजय प्राप्त करते हैं), मन में निक्ष्य (होकर) वन (तक्षा) तीर्थ (यादि) घूमा करते हैं। संतों के मार्ग (में) पड़ते (हैं) (संतों की रीति-माँति का प्राचरण करते हैं। सर्वेदा ही कुश लेकर चलते (हैं), दूसरे (का) धन हरने की इच्छा नहीं करते हैं। कर्मों का नागा करते हैं (कर्मों का करना ही त्याग देते हैं क्योंकि बिना इसके मुक्ति मिलना कठिन है), बाद को (संसार से) ग्रदृश्य होकर (ग्रंतर्ध्यान होकर) वे (या तो) विष्णु में लीन हो जाते हैं ग्रथवा शिव में लीन हो जाते हैं।

चोरों के पक्ष में :—घर से निकलकर मार्ग में ही ('मारगिह') मार डालते हैं (लोगों को लूट-लाट कर उन्हें समाप्त कर देते हैं), मन में निर्मीक (होकर) वन (तथा) तीथों (म्रादि) (में) घूमा करते हैं। संतों का मार्ग रोकते हैं, सदा ही बुरे मार्ग ('कुसैलै) में चलते हैं; दूसरों (के) घन (को) हर लेने का उपाय ('साधन') करते हैं। वे छिप कर बुरे कर्मों को करते हैं, पीछे सिह (के मुख) में पड़ जाते हैं अथवा फाँसी पर चड़ जाते हैं (या तो वन में घूमते-घूमते हट्यत् सिंह ख्रादि से भेंट होने पर उनका जीवन-दीप बुक्त जाता है अथवा कहीं चोरी में पकड़े, जाते हैं स्रौर फाँसी पा जाते हैं)।

### ग्रलंकार: --- श्लेष।

६१ इस कवित्त में एक भ्रोर स्त्री का मान विरात है, दूसरी भ्रोर रित का वर्णन है। किंतु दोनों पक्षों के भ्रथों में विशेष भिन्नता नहीं जान पड़ती है।

६२ शब्दार्थं :—ईस = शिव । ग्रलकैं = १ (कुबेर की) ग्रलकापुरी को २ हठ कर ('ग्रलकैं' ग्रथवा 'ग्रर कैं') । दिन्छन = १ दिशा २ वह नायक जिसका प्रेम ग्रपनी समस्त नायिकाग्रों पर समान रूप से हो । ईठ = १ प्रिय २ मित्र । निधि = कुबेर के नौ प्रकार के रत्न — पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील तथा वच्चं। बास = १ निवास स्थान २ वस्त्र ।

श्रवतररा :--एक पक्ष में कोई व्यक्ति कुबेर की प्रशंसा कर रहा है, दूसरे कें नायिका कुँँ एग के विलंब करके ग्राने पर उन्हें उलाहना दे रही है।

कुबेर-पक्ष में :—-ग्राप शिव (के) पर्वत (हिमालय) में ही ग्रलकापुरी को बसा कर रखते हो (ग्रीर) उधर ही प्रीति रखते हो । वे लोग घनी हैं (धनी हो जाते हैं) जिनकी आशाओं (को) तुम पूर्ण करते हो, तुम सर्वदा दक्षिण दिशा की गित (का) त्याग किए रहते हो (दक्षिण दिशा की ओर कभी नहीं जाते हो)। सेनापित (कहते हैं कि) हे प्रिय! तुम्हारी दृष्टि एक सी नहीं (रहती) है, सब (लोगों को) दो ढंगों (से) देखते हो (अर्थात् एक मनुष्य को तुम पहले धनों कर देते हो, किंतु कुछ काल बाद उसे ही दृष्टिंद्र कर देते हो; इससे स्पष्ट है कि तुम सब को दो दृष्टियों से देखते हो)। 'नील' (रूपी) निधि धारण करते हो (रखते हो), (अपना) निवास स्थान उत्तर (में) रखते हो; हे कुन्नेर! (तुम) आए हो, (तुम) अतुल संपत्ति (के) स्वामी हो।

कृष्ण-पक्ष में :—स्वयं मैंने शिव से ('ईस सै') हठ कर (ग्रर कैं) (तुम्हें) प्राप्त किया (है), (किंतु) तुम वहाँ (ग्रन्य स्त्रियों का) पालन करते हो (ग्रीर) (उनसे) प्रीति मानते हो (हमारे परिश्रम की कुछ भी परवाह न कर तुम ग्रन्य स्त्रियों में ग्रन्त हो)। वे लोग घन्य हैं जिनकी इच्छा तुम पूर्ण करते हो, तुम सर्वदा दक्षिण (नायक) की गित छोड़े रहते हो (ग्र्यात् तुम ग्रपनी सब नायिकाग्रों पर समान कुपा नहीं करते हो)। सेनापित (कहते हैं कि) हे मिन! तुम्हारी दृष्टि एक सी नहीं (रहती है), सभी से दो ढंगों से पेश ग्राते हो (दक्षिण नायक के गुण तो तुम में हैं ही नहीं, ग्रपनी नायिकाग्रों में ने जिनको तुम प्यार करते भी हो उन्हें भी कुछ दिनों बाद भूल जाते हो। कुभी उन पर कृपा करते हो तथा कभी उनसे रूठ जाते हो)। विभूति धारण करते हो (दिव्य शक्तियाँ रखते हो), नीला उत्तरीय वस्त्र (उपनी ग्रथवा दुपट्टा) धारण करते हो; (हे कृष्ण!) (तुम) कुबेला (ग्रर्थात् बहुत विलंब करके ग्राये हो, तुम ग्रनेक स्त्रियों ('धन') के पित हो (तुम्हारी ग्रनेक प्रेमिकाएँ हैं इसी से तुम विलंब करके ग्राए हो)।

श्रलंकार: - श्लेष।

विशेष:— 'कुबेर'— ''ये रावरा के सौतेले भाई माने जाते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने विश्व वकर्मा से लंका बनवाई थी किंतु पीछे रावरा ने इनसे लंका छीन जी श्रौर इनको वहाँ से निकाल दिया। इन्होंने बंड़ी तपस्या के बाद ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने इन्हें इंद्र का भंडारी बना दिया श्रौर उत्तर दिशा का राजा बनाया। यद्यपि ये देवता माने जीते हैं किंतुं फिर भी इनकी पूजा नहीं होती है।''

६३ शब्दार्थ :--गाँठ = १ गृत्थी, पेचींदी बात २ ईख में थोड़े-थोड़े

ग्रंतर पर कुछ उभरा हुग्रा मंडल । परब = १ कथानक, वर्णन (जैसे महाभारत के पर्व) २ ईख में दो गाँठों के बीच का स्थान । पियूष = ग्रमृत । स्रवके की = १ कान की २ श्रवण नक्षत्र की ग्रर्थात् जिस समय श्रवण नक्षत्र हो उस समय की (श्रवण = ग्रह्विनी ग्रादि नक्षत्रों में से बाइसवां नक्षत्र ।)

श्रर्थः --- आपके बोल माह (तथा) पूस (मास) की ईख के समान मधुर जान प्रड़ते हैं।

बोल-पक्ष में :—जो गुित्थयों (को) नहीं छोड़ते (सदा मर्म भरी बातों से युक्त रहते हैं) (ग्रपने ग्रामिप्राय को वाच्यार्थ द्वारा न प्रकट कर व्यंग्यात्मक ढंग से व्यक्त करते हैं) तथा (जो) ग्रानेक कथानकों से पूर्ण हैं (जिनमें ग्रानेक प्रासंगिक घटनाग्रों का उल्लेख होता है) जैसे-जैसे ग्रादि से ग्रंत तक (उनको कोई सुनता है) (वैसे-वैसे) ग्रधिक ग्रानंद की वृद्धि करते हैं (जैसे-जैसे उन पर विचार किया जाता है वैसे-वैसे वास्तविक रहस्य का पता चलता है)। (जो) नाना प्रकार की कल्पनाग्रों द्वारा रच कर सुसज्जित किए जाते हैं (तथा) भली प्रकार ग्रादर से बोले जाते हैं; हृदय (की) जलन शांत करने वाले (हैं), हृदय (के) बीच शीतलता उत्पन्न करते हैं; सेनापित (कहते हैं कि) संसार (ने) जिनको रसीला (कहकर) विगत किया है (जिन्हें लोग मधुर संभाषण कहते हैं), हृदय में पूत्त (का) प्रकोप बढ़ने पर (ग्रार्थात् कोश उभड़ने पर) जिनके (प्रभाव) से नहीं ठहरता (ऐसे मधुर बोल हैं कि कोशी व्यक्ति के कोश को हर (लेते हैं)। (जिनके सुनने से) कानों की भूख (में) मानों ग्रमृत बढ़ जाता है (ग्रर्थात् जिन्हें एक बार सुन लेने से दुबारा सुनने के लिए कान लालायित रहते हैं)।

ईख-पक्ष में: — जो ग्रंथियों (को) नहीं छोड़ते (जिनमें गाँठें हैं), (जो) धनेक पोरों से युक्त हैं; ऊपर से लेकर जैसे-जैसे नीचे की ग्रोर (उनको चुहा जाता है) वैसे-वैसे (वे) ग्रधिक रस बढ़ाते हैं (नीचे की ग्रोर बहुत रसीले हैं)। (जिन्हें लोग) सँभाल-सँभाल कर छीलते हैं, भली प्रकार ग्रादर से बोलते हैं (एक दूसरे से ईख चुहने का ग्राग्रह करते हैं); (जो) तपन हरने वाले हैं (ग्रीर) हृदय में शीतलता (उत्पन्न) करते हैं। सेनापित (कहते हैं कि) संसार (ने) जिनको 'रसीले' (कहकर) विगित किया है (जिन्हें लोग ग्रत्यंत रस-युक्त कहते (हैं); पित्त (का) प्रकोप बढ़ने पर जिन (के) (प्रभाव से) नहीं ठहरता (ग्रर्थात् जिनका सेवन करने से पित्त का प्रकोप शांत हो जाता है)। (ईख चुहने से)

श्रवण की भूख (में) मानों ग्रमृत बढ़ जाता है (ग्रर्थात् लोगों की पाचनशक्ति ठीक हो जाती है ग्रीर उनको खूब भूख लगती है)।

ग्रलंकार: - इलेष ।

६४ शब्दार्थ : —छितियाँ सकुच=१ उसका वक्षस्थल संकुचित है (कसा हुम्रा है, उसमें ढीलापन नहीं है) २ उसका वक्षस्थल कुचों सिंहित है। पन=प्रग्ना, हठ। बलमिंह पाग राखै=१ बल-पूर्वक म्रर्थात् कस कर पगड़ी धारण करता है (अपनी पगड़ी को कस कर बाँधता है) २ प्रियतम को भ्रनुरक्त रखती है। खन=क्षरण।

 $\xi \times \mathbf{g}$  बदार्थ: — तिमिर= १ स्रज्ञान २ स्राँखों में धुँघला दिखाई पड़ना, रात को न दिखाई पड़ना स्रादि स्राँखों में होने वाले विकार । वेदन १ वेदों ने २ वैद्यों ने । बीच= १ तरंग २ मध्य । मंजन=स्नान ।

श्चर्य:--गंगा-स्नान के पक्ष में--(हृदय के) मैल को घटाता है, महान् भ्रज्ञान नष्ट करता है, चारों वेदों (ने) बताया है (कि गंगा स्नान) उत्तम दृष्टि को बढाता है (गंगा-स्नान से अतर्व िष्ट खूब स्वच्छ हो जाती है) शीतल सलिल (जल) पानी (में) सने हुए कर्पर के समान (है) (ग्रर्थात् गंगा-जल इतना शीतल है जितना पानी में पिसा हुआ कर्पूर ), सेनापति ( कहते हैं कि ) पिछले जन्मों (के) पुण्यों के कारण ही मिला है ( पूर्व-संचित अच्छे कर्मों के फल-स्वरूप ही गंगा-स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुन्ना है)। (गंगा का महत्व) मन (में) कैसे श्रा सकता है (उसकी महिमा हृदयंगम नहीं की जा सकती (है), (वह) ग्राश्चर्य उत्पन्न करती है, (ग्रपनी) तरंग (को) फूलों (से) सूशो-भित करती है (मानों उसने) पीला वस्त्र धारण किया हो (पीले-पीले पूष्प ग्रंगा में बहते हुए देख ऐसा जान पड़ता है मानों गंगा जी ने पीला वस्त्र धारएा किया हो)। संसार (के) दु:खों (को) नष्ट करने को (जन्म-मरण आदि के दु:ख से निवृत्त होने को), (तथा) परब्रह्म के देखने को गंगा जी का स्नान ग्रंजन के समान बनाया गया है (ग्रर्थात् जिस प्रकार ग्रंजन लगाने से ग्राँखों की ज्योति बढ़ जाती है श्रीर सांसारिक वस्तुएँ भली प्रकार दिखलाई पड़ती हैं वैसे ही गंगा-स्नान से संसार द्वारा मुक्ति मिल जाती है भौर ब्रह्म के दर्शन मिलते हैं )।

ग्रंजन-पक्ष में :—(ग्राँखों के) मैल को छाँटता है, महान् तिमिर (को) मिटाता है, उत्तम दृष्टि को बढ़ाता है, चार वैद्यों ने (भी) (यही) बतलाया है

कर्पूर (से) सम (मात्रा में), प्रीति ('रस') (से), शीतल जल (में) सना हुम्रा है, सेनापित (कहते हैं कि) पूर्व-जन्म (के) पुण्य से ही (ऐसा म्रंजन) मिला है। (इसका महत्व) कैसे समक्ष (में) म्राए, (यह) म्राश्चर्य उत्पन्न करता हैं; (म्राँख) के बीचू (की) फूली तक बहुा देता है ('रसावै') (ग्रन्य विकारों को नष्ट करने के साथ ही ग्राँख की फूली को भी धीरे-धीरे बहा देता है), तथा पीतल (के) बरतन में रक्खा गया है।

म्रलंकार:--- इलेष, उत्प्रेक्षा।

६ ६ शब्दार्थ: — रोजनामे — रोजनामचे (रोजनामचा — 'वह बही जिसमें नित्य-प्रति का हिसाब-िकताब अथवा रोज का किया हुआ काम दर्ज किया जाता है'')। सेस — शेषनाग २ जमा से खर्च घटा देने के बाद तहबील जो बाकी बच जाय। पुर— १ लोक, भुवन २ नगर, शहर। कोठा — बड़ी कोठरी, भांडार। सुरिति — स्मर्गा, सुधि, चेत। बानिये — १ वागी से अपनी किवता द्वारा २ बिनये को । हुंडी — ''वह पत्र या कागज जिन पर एक महाजन दूसरे महाजन को, जिससे लेन-देन का व्यवहार होता है, कुछ रुपया देने के लिए लिखकर किसी को रुपये के बदले में देता है। 'चेक'।''

श्रथं:—राम पक्ष में—जिनके रोजनामचे (को) शेषनाग (श्रपने) सहस्र मुखों (से) पढ़ते हैं; यद्यपि (वे) उत्तम बुद्धि के सागर हैं (बड़े बुद्धिमान् हैं), (तथापि) (वे) पार नहीं पाते (शेषनाग भी राम के गुगानुवाद करने में समर्थ नहीं हैं)। कोई महापुरुष जिसकी बराबरी को नहीं पहुँचता; श्राकाश (तथा) जल-स्थल (में) (वह) विचित्र गित वाला व्याप्त रहता है (ऐसा कोई स्थल नहीं है जहाँ राम व्याप्त न हो)। प्रत्येक लोक के लिए (उसके पास) असंख्य भांडार हैं, (श्रावश्यकता पड़ने पर वह) वहाँ स्वयं पहुँच जाता है, साथ में चूत-वाला (होशियार) साथी नहीं (रहता) (उसे श्रकेले ही समस्त लोकों की देख-भाल करनी पड़ती है, सहायता के लिए बहुत से सहायक रखने की भी श्रावश्यकता नहीं पड़ती)। जिसकी हुंडी कभी नहीं फिरती (जिसकी श्राजा का कभी उल्लंघन नहीं होता है, जिसकी समस्त इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं), (उसे हुन) वागी द्वारा विगति करते हैं, वही सीता रानी का पित, सेनापित का महाजन है।

साहुपक्ष में: — जिसके लेखे (रोजनामचे) में (नित्य) सहस्रों (की) बाकी (निकलती है) (जिसकी तहबील में रोज हजारों रुपए बच रहते हैं);

चाहे (कोई) उत्तम बुद्धि का सागर ही (क्यों न) हो, (उसका) मुख (लेखे को) पढ़ कर समाप्त नहीं कर पाता । कोई साहूकार जिसकी बराबरी को नहीं पहुँचता। (ग्राकाश) (तथा) जल-स्थल में (ग्रथीत् सर्वंत्र) (वह) विचित्र गित वारा व्याप्त रहता है (सर्वंत्र ही उस साहूकार की कीर्ति फैली रहती है) । प्रत्येक नगर के लिए (उसके यहाँ) ग्रसंख्य कोठियाँ धनी हुई हैं; वहाँ (वंह) स्वयं पहुँच प्रता है, साथ में होशियार साथी नहीं (रहता) (महाजन इतना बुद्धिमान है कि बिना किसी सहायक के वह स्वयं ग्रपनी कोठियों में चला जाता है)। (हम) (उस) बिनए का वर्णन करते हैं जिसकी हुंडी कभी नहीं लौटती है।

भ्रलंकार: --- रूपक-प्रधान श्लेष।

विशेष: — हुंडी फिरना = जिसकी हुंडी पर महाजन रुपया न देना स्वीकार करे वह देवालिया समक्का जाता है। किसी महाजन की हुंडी फिरना उसके लिए बड़े ग्रपमान की बात समक्की जाती है।

# दूसरी तर'ग

१ ध्रनियारे—नुकीले, पैने । ढरारे—िकसौ की ध्रोर शीघ्र ही ध्राकृष्ट होने वाले । सिरात है= शीतल हो जाता है ।

३ हेति—संबंधी । सेनापित ज्यारी जिय की—सेनापित कहते हैं कि वितवन ही हृदय की दृढ़ता है । इसी को देख कर हृदय में साहस रहता है । ४ कोट = दुर्ग, किला । तमसे—पापी । तरल—चंचल ।

६ किसलय = नया निकला हुग्रा पत्ता। भाँई—परछाँई। ग्रलॅंकेत ''(सं॰ श्रलक्क)—लाख का बना हुग्रा रंग जिसे स्त्रियाँ पैर में लगाती है; महावर।'' भाँई नाहि जिनको घरत....इ॰=महावर चरणों की स्वाभाविक खलाई को नहीं पा सकता है। दिनकर सास्त्री—सूर्य का सारथी ग्रुष्ठण (लालिमा)। ग्रारकत (सं॰ ग्रारक्क)—लाल। ग्रासकत—लुब्ध, मीहित।

कालिंदी की घार निर्धार है ग्रधर—नायिका के खुले हुए केश
 ऐसे जान पड़ते हैं मानों ग्रंतरिक्ष में निराधार यमुना की घारा लटक रही हो।

गन ग्रिल के घरत...लेस हैं अपर के समूह केशों की थोड़ी सी सुन्दरता भी नहीं रखते हैं। ग्रिहराज शेषनाग। सिखंड अपर की पूँछ। इन्द्रनील कीरित कराइ नाहि ए सहैं अनीलम के कालेपन की कीर्ति को ये नहीं सहते हैं ग्रार्थात् नीलम से भी ग्राधिक काले हैं। हिंग के हरप-कर इदय को प्रसन्न करने वाले। सटकीरे = चिकने ग्रीर लैंबे।

प्रजोवनवारी==यौवन वाली । ही=थी । बनवारी क्वन में रहने वाली । बनवारी=कृष्ण । तेरी चितवन ताके...बिनता के =ताकने पर (देखने पर) तेरी चितवन स्त्री के चित्त में चुभ गई । बिन=बन-ठन कर, सज-धज कर माया=प्रेम । निकेतन की=घर की । मीनकेतन=कामदेव । अन-वरत=लगातार । बरत=ब्रत, संकल्प । वाके और न बरत =तुफे छोड़ उसे और किसी के पाने की इच्छा नहीं है । नव रत=नया प्रेम ।

ध हवाई—१ हवा २ बान, एक प्रकार की ग्रातशवाजी। लागती— १ लगती है २ जलाती है। सेनापित स्याम...सहाई है—तुम्हारे ग्राने की ग्रविध की ग्राशा ने सहायक होकर बहुत दुःख दिया है। तुम्हारे ग्राने की ग्राशा से पहले तो कुछ सहायता मिली किंतु पीछे तुम्हारे न ग्राने से मुफे बहुत व्यथा सहनी पड़ी। हम जाति...ग्र-बलाई है—हम ग्रवला जाति की हैं, सवँदा निर्वेल रहती हैं। जो तुम लगाई.....इ० — जिस ग्रंग रूपी लता को तुमने जमाया था, जिसकी तुमने रक्षा की थी, उसी को कामदेव ने जला दिया है।

१० कुंद से दसन धन=स्त्री के दाँत कुंद पुष्प के समान हैं। कुंदन=उत्तम सुत्रर्ण। कुंद सी उतारि धारी=स्त्री तोड़े हुए कमल के पुष्प के समान है।

रै१ रही रित हू के उर सालि स्ति के हृदय में भी चुभ रही है; ग्रिपने सोंदर्थ के कारण रित के हृदय में भी ईप्यां उत्पन्न करती है। दुरद हाथी। भरपूर पिरपूर्ण। पिहरे कपूरधूरि शरीर पर कपूर का लेप किए हुए है। नागरी नगर में रहनेवाली, प्रवीण स्त्री। ग्रमर-पूरि प्रमर कर देने वाली जड़ी। नगरी ग्रमर-पूरि .....इ० कामदेव की पीड़ा से शांति देने के लिए स्त्री ग्रमर-पूरि के समान है; वह काम-पीड़ा को नष्ट करती है। मृग-लंद्धन चंद्रमा। मृग-राज सिंह। मृग्य करत्ती।

१२ ग्रलक = मस्तक के इधर-उधर कटके हुए बाल। ग्रोल — "वह

वस्तु या व्यक्ति जो दूसरे के पास जमानत में उस समय तक रहे, जब तक उसका मांलिक या उसके घर का प्राणी उस दूसरे ग्रादमी को कुछ रुपया न दे या उसकी कोई शत्तं पूरी न करें', स्थानापन्न व्यक्ति। मैंनका न ग्रोल जावी.....इ०=जिस स्त्री के ग्रंग के हाव-भाव देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मेनका उसकी स्थानापन्न नहीं हो सकती है ग्रर्थात् वह उसके, लिए बराबर नहीं है।

१५ कुल-कानि = वंश मर्यादा । भारियत है = किटनता से व्यतीत करती है । कानाबाती = कानाफूसी । कानाबाती हैं करत = नायक से प्रेम हो जाने की चर्चा एक दूसरे से करते हैं । घाती = घातक, संहारक । रंग = ग्रामोद-प्रमोद ।

१६ नैंन तेरे मतवारे......इ०=तेरे मतवाले नेत्र मेरे मत के नहीं हैं, मुक्क्से सहमत नहीं हैं।

१७ लोयन स्रवन कौ = लोगों के कानों को । चेटक = जादू।

१ प्रीति करि मोही......इ० = पहले मुभसे प्रेम कर मुभे मोहित कर लेते हो किंतु बाद में मेरी इच्छाग्रों को ग्रपूर्ण रख कर मुभे तरसाते हो। ग्ररकसी = ग्रालस्य।

१६ विवि=दो । वैसो करि......विवि देह = तुमने पहले तो ऐसा प्रेम किया मानो हम दोनों दो शरीर धारण किए हुए एक-ही प्राण रखते हों। ताते = गरम। सिराइयौ = शीतल करोगे। निरधार = निश्चय।

२० श्रमरण=कोष। कीजै श्रास.....मानियै=जिससे कुछ श्राशा की जाती है उसका कोष भी सहा जाता है (हम तुमसे प्रेम की श्राशा करती हैं इसी से तुम्हारे कोष को भी सहती हैं)।

विशेष: - ग्रंतिम चरग की गति बिगड़ी हुई है।

२१ मधियाती=मध्यवर्ती ।

२३ सेनापित नानौ.....राख्यौ है—नायिका के नेत्रों से अश्रु बारा बहने से कारण दोनों कुच जलमग्न हो गए हैं; ऐसा जान पड़ता है मानों उसने प्रियतम के दर्शन हाने की इच्छा से शिर्व की दो मूर्तियों को जल मग्न कर रक्खा है जिससे शिव जी पूजा से प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर दें।

२४ भई ही साँभी बार सी=सायंकाल हो चला था, संघ्या हो गई

थी। कहत ग्रघीनता की .....इ० = जिसके नेत्र प्रियतम से मिल कर हृदय की पराधीनता की सूचना दे देते हैं = नायिका के कामोत्तप्त होने का भेद प्रकट कर देते हैं तथा उसके लिए स्वयं सिफारिश भी करते है। ग्रारसी = श्रीशा। ग्रार सी = ग्रनी के समान।

### २५ बिब=क्ँदर्ह ।

२६ जल गात = कमल । पात = पाता है । पातकी = पापी । काम भूप सोवत सो जागत है = मुग्यों नायिका कामदेव से अनिभन्न होते हुए भी कुछ-कुछ परिचित होने लगी है । अथौत = अस्त हो रही है । फाँई = छाया, फलक । फाँई पाई परभात की = मुग्या नायिका में शैशव रूपी रात्रि का अन्त हो रहा है तथा यौवन रूपी दिन का उदय हो रहा है; इस वयःसंधि के अवसर पर नायिका की छवि प्रभात काल की सी है ।

२७ विरिति = उदासीनता। परन-साला (सं० पर्गं शाला) = पत्तों की बन्। हुई भोपड़ी। पंचागिनि = "एक विशेष प्रकार की तपस्या जिसमें तपस्या करने वाला ग्रपने चारों ग्रोर ग्रग्नि जला कर दिन में भूप में बैठा रहता है"। संजम = इन्द्रिय-निग्रह। सुरित = ध्यान। सौक = एक सौ। जप-छाला = माला जपने के कारग् पड़े हुए उँगिलयों के छाले।

२८ जातरूप भूषन........सुहाति है = सुवर्ण के आभूषणों को पहनने से तेरे सौंदर्य की वृद्धि नहीं होती क्योंकि तेरा वर्ण सुवर्ण से भी अच्छा है।

३० सयान = चतुराई।

३१ जाउक = महावर । परतछ्छ — प्रत्यक्ष । अछ्छ — अच्छी प्रकार से । श्रारसीलै — श्रलसाए हुए । श्रारसी — शीशा ।

३२ नख-छत = नाखूनों द्वारा किया हुन्रा घाव। कहा है सकुच मेरी = मेरे लिए तुम्हें क्या संकोच होता है। खौरि = चंदन का टीका।

३६ मृगमद = कस्तूरी । ग्रसित = श्याम वर्ण की ।

३७ नगै मनी के = रत्न ग्रौर मिएायों के। जाके निरखत खन बढ़ैं ......इ० = जिसको देखते ही कामदेव हृदय में ग्रधिक पीड़ा उत्पन्न करने लग्ना है, र्रुत की इच्छा बढ़ जाती है तथा सुख ग्रधिक होता है।

४२ लोल = चंचल । कपोल = तरंगें । पारावार = समुद्र । पटबास = वह वस्तु जिससे वस्त्र सुगंधित किया जाय ।

४३ ग्ररग=ग्रलग । ग्ररगजा=कर्प्र, चंदन ग्रादि द्वारा तैयार

किया हुन्नः शीतल लेप। मार=कामदेव। प्रीतम न्नरण जातैं...मार कीं= प्रियतम् का वियोग है इसी से न्नरणजा से शीतलता नहीं होती न्नीर काम ज्वर प्राण लिए लेता है। घनसार=कर्पूर। घन=लोहारों का बड़ा हथौड़ा जिससे वे गरम लोहा पीटते हैं। सार=लोहा।

४४ हाला = मिवर। हाला में हलाई = मैविरा में मिला कर,। हलाहल = भयुंकर विष।

४५ कीजै ताही सौं सयान....इ० = जो चतुर कहलाती हैं, ग्राप उन्हीं से चतुराई की बातें किया कीजिए।

४६ गंघसार = चंदन । हिंब = वह सामग्री जिसकी हवन करते समय श्राहुति दी जाय । ऐन = बिलकुल, उपयुक्त । मैंन रिंब है = कामदेव रूपी सूर्य है । ही-तम = हृदय का ग्रंघकार ।

४६ तनसुख=एक प्रकार का बढ़िया फूलदार कपड़ा। सारी= साड़ी। किनारी=पाट। मंडल = वर्षा ऋतु में चंद्रमा के चारों छोर पड़ने वाला घेरा, परिवेश।

५० काम-केलि कथा=रित-कीड़ा का वर्णन । कनाटेरी दै सुनन लागी=कान लगा कर सुनने लगी है। केलि=खेल-कूद।

५२ रवन=स्वामी। ताही एक रित उन...पल कल ग्रूए हैं=तुम्हारे गुर्गों को पल भर मधुर ध्विन के साथ गाने पर उस रात्रि को नायिका थोड़ी देर के लिए सो सकी।

५४ गाइन—गवैया। ताल गीत बिन..... श्रलापचारी है= गायक लोग श्रपना गीत प्रारंभ करने के पूर्व उस राग के स्वरों को भरते हैं जिसका गीत उन्हें गाना होता है। इसका उद्देश्य किसी राग-विशेष के स्वरूप को चित्रित करना होता है। इसे श्रताप कहते हैं श्रीर इसमें गीत के शब्दों तथा ताल श्रादि का कोई बंबन नहीं रहता है। ऐसी श्रलापों में राग के शुद्ध स्वरूप के दर्शन होते हैं। कृत्रिम प्रृंगारों से विहीन नायिका केवल श्रपने स्वाभाविक स्वरूप से इस प्रकार शोभित हो रही है जैसे किसी गायक की श्रलाप।

५५ इन्द्रगोप = बीरबहुटी।

५७ पोति=काँच की गुरिया।

प्रव असोग=शोक-रहित, शुभ । जग-मिन=संसार में सर्वश्रेष्ठ । सो पैग से नापित है = ऐसे चलती हैं जैसे कोई डग नाप रहा हो, सँभाल कर कदम रखती जा रही है। लाइक — योग्य। सची सील-गित......इ० — उसका भ्राचरण सच्चा है, उसमें बनावट नहीं है इसी से वह इंद्राणी ('सची') सी जान पड़ती है। उन बाल मित हारी निद्रा = उस नासमफ ने तुम्हारी निद्रा हर ली है। नाहिं नैक रित...इ० — उसके हृदय में तुम्हारे प्रित थोड़ा भी भूनुराग नहीं है इसी से तुम्हारे प्रस्ताव के उत्तर में 'नहीं' कह दिया करैती है। न तरप धारौ...कोनी नव नित है— दूती रूठे हुए नायक को समफाती है कि नायिका एक तो चासमफ है दूसरे तुम्हारे प्रति उसके हृदय में कोई विशेष अनुराग भी नहीं है; अतएव तुम्हें इस अवसर से लाभ उठाना चाहिये। हे प्रिय व्यक्ति ! तुम अहंकार छोड़ दो और सादर उसके यहाँ जाओ। नायिका का यौवन बढ़ती पर है, वह पूर्ण-यौवना हो रही है तथा उसने नया रुफान भी किया है अर्थात् तुम्हारी ओर उसका घ्यान फिर से हो गया है इसी से तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए।

५६ जो सुख बरस की है = जो सुख की वर्षा करने वाली है, सुख देने वाली है। गूजरी — पैरों में पहनने का एक आभूषण। मिन गूजरी भनक करत-जिंदत गूजरी की भनकार करते हुए। गूजरी — गुजरी जाति की स्त्री, खालिन। बनक बनी — सजधज के साथ। नन्द के कुमार वारी — कुष्ण वाली अर्थात् कृष्ण की प्रेमिका। वारी — बाला, कम उमर वाली। मारवारी = मारवाड़ी। नारि मार वारी है — कामदेव की स्त्री अर्थात् रित है।

६४ विलोचन सेता । जोरावर स्वलवान् । नेह-ग्राँद् स्नेह रूपी जन्जीरं। पंकज की पंक में...... मससान्यौ है सेरे नेत्र प्रिय के कमल रूपी मुख की शोभा के बीच में जा फँसे। मैंने ग्रपने मन रूपी हाथी के नेत्रों को निकाल लाने के लिए भेजा। किंतु मन भी प्रेम के फन्दे में उलभ गया। मैंने कमल रूपी मुख की शोभा के कीच में मन को हाथी समान चलाया ग्रीर स्वसे लौटाने का प्रयत्न किया। इसका फल यह हुग्रा कि ग्रव तो नेत्रों के समेत मन भी उक्त कीच में घँस गया। तात्पर्य यह है कि ग्रव मैं मन तथा नेत्र दोनों से ही हाथ थो बैठी।

६५ मुल्हावति है — पुचकारती है। होरिल — नवजात बालक। पयपान — द्ग्ध-पान न

६६ मानद=मान देने वाले। ही=थी। जाके बड़े नैना बैनी=. जिसके बड़े नेत्र बातचीत करने वाले हैं, हृदय के भाव को दूसरों पर प्रकट

करने में समर्थ हैं। मैंना-बैनी = मैना पक्षी के समान बोलने वाली, मिष्टभाषी। सैना-बैनी सी करति है = नेत्रों के इशारों से बातचीत करती है।

७० भ्रंगना = अच्छे अंग वाली स्त्री, कामिनी। नाहै = पित को। अंगन्धा = भ्रांगन। वसुधा रित है = यह पृथ्वी की रित है।

७१ दरपक (सं० दर्पक) = कामदेव। ऐसे जैसे लीने संग दरपक रित है = तुभे पाकर वह तेरे पास इस प्रकार शोभित होगी जैसे कामदेव को साथ में लिए हुए रित शोभित होती है। ग्रर पकरित है = हठ करती है। जातै सब सुखन की ......इ० = जाते ही समस्त सुखों की राशि ग्रिपित कर देती है।

७२ बागौ = ''ग्रंगे की तरह पुराने समय का एक पहनावा, जामा''। बागौ निसि-बासर सुधारत हो....सुरत हो = खंडिता नायिका ग्रपने पित से कहती है कि तुम सदा ग्रपना बागा सँभाला करते हो, रात्रि में उस स्त्री के वहाँ रह कर रित-कीड़ा करते हो। दें कै सरबस भरमावत हो उनें = उन्हें सब कुछ देकर गौरवान्वित करते हो। मेरौ मन सरबस........इ० = भूठी बातें कह कर मेरे समस्त मन को भटकाया करते हो। सादर, सुहासपन ताही कों करत साल=ग्रादर सिहत प्रसन्नचित्त होकर उसके हृदय की इच्छात्रों की पूर्ति करते हो। सादर सुहासपन ताही कों करत हौ = उसी का ग्रमुहिलत करते हो। मानौ ग्रमुराग....धरत हौ = उसी का ग्रमुराग मानते हो, उसी से प्रीति करते हो; मस्तक पर महावर लगाए हुए हो, ऐसा जान पड़ता है मानो यह उसके हृदय का ('उर कों') महान् ('महा') भनुराग है जो तुमने धारण कर रक्खा है (प्रीति ग्रथवा ग्रमुराग का रंग लाल माना-जाता है)।

७३ पारिन=पानी रोकने वाला बाँघ या किनारा, मेड़। लागी मास-पास...जाति हैं — जलाश्य के चारों भ्रोर मेड़ बनी हुई है जो उसे चारों भ्रोर से घेरे हुए है। पंचबान — कामदेव। बैस वारी — उमर वाली। बिन बन-ठन कर। ग्राम — संगीत में सात स्वर माने जाते हैं। इन सात स्वरों के समूह को ग्राम श्रथवा सप्तक कहते हैं। ग्राम तीन होते हैं — १ मंद २ मध्य तथा ३ तार। सबसे ऊँचे स्वरों के सप्तक को तार सप्तक तथा सबसे धीमे स्वरों के सप्तक को मंद सप्तक कहते हैं। जिन्न सप्तक के स्वर न तो बहुत धीमे हो भीर न बहुत ऊँचे ही हो उसे मध्य सप्तक कहते हैं। तान — कई स्वरों को

गीत से दुगुनी प्रथवा तिगुनी लय में कह कर पुन: गीत के सम पर मिलने को तान लेना कहते हैं। रही तानिन मैं बिस...इ० = प्रनेक प्रकार की तानें लेने में तल्लीन है। ताल में कोई भूल नहीं करती है। तान समाप्त होने पर पुन: सम पर मिल जाती है। सेनापित मानों रित नीिक निरखत ग्राति = सेनापित कहते हैं कि वह मानों रित है, देखने में ग्रत्यंत सुन्दर है। सुरेस विनता = इंद्र की सैत्री शची।

७४ भासमान = द्युतिमान् । सोभत हैं ...... वरनत के = वर्णं न करने में द्वितमान् श्रंग शोभा पा रहे हैं; नायिका का कांतिमान् शरीर शोभित हो रहा है। कीब = इस शब्द का ग्रर्थ स्पष्ट नहीं है। संभवत: यह 'की' तथा 'अब' को एक करके गढ़ लिया गया है। 'कवित्त-रत्न कर' में इस प्रकार के कुछ ग्रन्य शब्द भी पाए जाते हैं = जीब (जी + श्रब), तेब (ते + म्रब) । ताकी तरुनाई.....बरनत के = ग्रब नायिका की युवावस्था तथा निप्रकाई भ्रादि का वर्णन उसकी भ्रथीत नायक कृष्ण की सभा में समान रूप से हुम्रा—सब ने समान रूप से उसके रूप तथा गुरा की प्रशंसा की। पेंचेन ही = युक्तियों द्वारा ही । बल्लभा = त्रिय स्त्री । पाए फल बल्लभा. समान बर न तके=ग्रपने परिश्रम के फल स्वरूप कृष्ण ने प्रिय स्त्री को प्राप्त किया: देखने पर कोई दूसरी स्त्री उसके समान श्रेष्ठ नहीं है। बहुत खोजने पर भी नायिका के समान रूपवती स्त्री नहीं देखी जाती है। दिन-दिन प्रीति नई ......बरैन तके कैनायक-नायिका की प्रीति बढ़ती ही गई; नायिका के बाँई श्रोर सुशोभित होने के कारण कृष्ण के वाम भाग की कांति अनुपम हो गई; वर्ण को देखने पर वह नायिका की कांति के समान प्रतीत होती है भ्रयात कृष्णा तथा नायिका का वर्गा एक ही प्रकार का है।

### तीसरी तरंग

२ धीर=मंद । सत=सैकड़ों।

३ कुटज = एक जंगली पेड़ जिसके पुष्प बड़े सुन्दर होते हैं। घन = बहुते ग्रिष्टिक । चंपक = चंपा । फूल-जाल = पुष्पों के समूह । ग्रिष्ठ ग्रिल ग्रिखर = सुन्दर भौरे ग्रक्षरों के समान जान पड़ते हैं। जे कारज के मित्त हैं = भौरे मतलब के साथी हैं; मकरंद के लोभ से ही वहाँ एकत्रित हुए हैं। कागद

रंगीन.......किवत्त हैं = विविध वर्गों के पुष्पों पर बैठी हुई भौंरों की पंक्ति को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानों चतुर वसंत ने, रंगीन कागज पर, कामदेव रूपी चक्रवर्ती राजा के पराक्रम को वर्षित करने वाले किवत्त लिख दिए हों।

४ केसू = टेसू, पलाश । बिलास = सुन्दर ग्रौर भव्य । संग स्याम रंग ... रैं ० टेसू के पुष्प गुच्छों में फूलते हैं । ये गुच्छे घ्रंडियों से निकलते हैं । घ्रंडियों का रंग गहरा कत्थई होता है, किंतु दूर से देखने पर काला जान पड़ता है इसी से किंव ने 'संग स्याम रंग भेंटि' लिखा है । टेसू के पुष्प काली घ्रंडियों के साथ ऐसे जान पड़ते हैं मानों उनका एक सिरा स्याही में डुबो दिया गया हो । ग्राधे ग्रन-सुलिग....परचाए हैं = लाल लाल पुष्प काली घ्रंडियों तथा पुष्पों पर बैठी हुई भ्रमरावली के साथ ऐसे जान पड़ते हैं मानों कामदेव ने वियोगियों को जलाने के लिए क्वैला सुलगाया हो । लाल पुष्प क्वैलों के जले हुए ग्रंश से जान पड़ते हैं तथा काली घ्रंडियों के गुच्छे बिना जले हुए क्वैलों के सदृश प्रतीत होते हैं ।

प्रसेनापित साँवरे की......बिहाल है = फूला हुआ रसाल प्रियकी मूर्ति की प्रीति ('सुरित') का स्मरण कराकर वियोगियों को बेचैन कर डालता है। विछन-पवन = मलयानिल। एती ताहू की दवन — प्रिय के विदेश में होने के कारण मलयानिल भी इतनी गरम जान पड़ती है। प्रबाल = मूँगा। जङ — यद्यपि। साल — वृक्ष। जङ फूले और साल . इ० — यद्यपि प्रवाख आदि अन्य अनेक वृक्ष फूले हुए हैं किंतु रसाल (आम) हृदय को सालने वाला है (छेदने वाला है अर्थात् पीड़ा पहुँचाने वाला है) ('रसाल' से प्रिय का स्मरण हो आता है इसी से वह विशेष दुखदाई है)।

६ विराव = कलरव । सुरत-स्नम-सीकर सुभाव के = रित के परिश्रम से उत्पन्न स्वाभाविक पसीने की बूँदें । श्रनुकूल = विवाहिता स्त्री में ही श्रनुरक्त रहने वाला नायक । सीसफूल = शिर पर पहनने का एक श्राभूषण । पाँवड़ेऊ = ''वस्त्र श्रादि जो ग्रादर के लिए किसी के मार्ग में विद्याया जाय।''

७ देखिए पहली तरंग कवित्त सं० ५१।

द मनी = ग्रहंकार । राचैं = रंग जाते, श्रनुरक्त हो जाते हैं।

१ म्रिच्छन = शीघ्रता-पूर्वक।

१० तल — नीचे का भाग। ताख — म्राला। जल-जंत्र — फौवारे म्रादि की भाँति के जल के यंत्र। सुधा — चूना। ऊँचे ऊँचे म्रटा......इ० — ऊँचे महलों को चूने से पीता कर दुरुस्त कर रहे हैं। सार = उत्तम, श्रेष्ठ। तार = बहुत ग्रच्छा मोती। सार तार हार......इ०=उत्तम मोतियों की मालाग्रों को मोल लेकर रख रहे हैं। सीरे=शीतल।

११ बृष कों तरिन वृष राशि के सूर्य। तचित घरिन पृथ्वी तपती है। भर्नि वाप। सीरी क्शीतल। पंथी पिषक। पंछी पिषी,। नैंक दुपहरी के ढरत दोपहर के थोड़ा ढलने पर ग्रर्थात् लगभग दो बजने पर। धमका अमस। होता अमका....खरकत है चऐसी बिकट उमस होती है कि कहीं पत्ती तक नहीं हिलती। मेरे जान पौनौं......वितवत हैं चेरी समफ में ग्रं। धम की भीषण ताप से थक कर हवा भी किसी शीतल स्थान में बैठ कर एक घड़ी के लिए विश्राम कर रही है।

विशेष :— 'धमका' के स्थान पर अनेक स्थानों में 'घमका' शब्द का प्रयोग सुना जाता है किंतु 'कवित्त-रत्नाकर' की समस्त पोथियों में 'धमका' शब्द ही प्रयुक्त हुआ है। अतएव इस शब्द को इसी रूप में रक्खा गया है।

• १२ दिनकर—सूर्य । लाग्यो है तवन—तपने लगा है। भूतलौ—पृथ्वी को भी । मानों सीत काल...धराइ कै—भीषए गरमी के कारए शीतलता केवल तहलानों में मिलती है; मानो विधाता ने शरदऋतु में शीत रूपी लता के जमाने के रिलए पृथ्वी के भीतर, बीज रूप में, थोड़ी सी ठंढक रख छोड़ी है, जैसे किसान भ्रन्न के बीज को पृथ्वी में गाड़ कर रखते हैं। ब्रह्मा ने भविष्य के विचार से ही तहलानों में थोड़ी ठंढक बचा रक्खी है जिसमें शीत का ग्रस्तित्व ही संसार से न उठ जाय।

१४ उसीर—खस । बाम—स्त्री । सोइ जागे जानैं.... कहत है—गरमी के दिनों में बहुत ग्रधिक सो जाने के बाद कभी-कभी जब गोधूली के लगभग नींद खुलती है तो बहुधा सोने वाले को ऐसा प्रतीत होने लगता है मानों सबेरा हो गया हों। दूसरे दिन के भ्रम से प्रातः काल किए गए कार्यों को वह पिछले दिन का समभने लगता है; जिन बातों को उसने सबेरे ही किया था उनके सबंध में इस प्रकार कहता है जैसे उन्हें कल किया हो।

१५ भार—भाड़। व्योम—ग्राकाश। ग्रातताई—ग्राग लगाने वाला। पुट-पाक किसी बातुँ ग्रादि की भस्म बनाने के लिए वैद्य लोग उसे मिट्टी के मुँह बन्द बरतन में रखकर ग्राग में पकाते हैं। पुट-पाक सौं करत है—ग्रीष्म की भीषए। गरमी पड़ रही है, मानो जेठ स्तरे संसार का पुट-पाक सा बना

#### रहा है।

१६ तापकी — ताप वाला। मानों बड़वानल सौं......इ० — जेठ की ताप के कारण शरीर श्रमिन के समान जल रहा है किंतु श्राषाढ़ के श्रागमन से शरीच में शीतलता का भी संचार होने लगता है। शरीर पर इन दोनों का संयोग एक ही समय देख कर ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्र बड़वाग्नि सहित जल रहा है।

१७ सैनी सीरक उसीर की की तल खस की टिट्टियों की श्रेगी। परीर एक प्रकार का चंदन। छिरकी पटीर नीर... इ० स्थान स्थान की टिट्टियाँ चंदन के कीच द्वारा छिड़की गई हैं।

१८ देखिए पहली तरंग कवित्त सं० ५३।

१६ देखिए पहली तरंग कवित्त सं० ५०।

२१ काम धरे बाढ़..... इ० = कामेदेव ने तलवार, तीर तथा जम-डाढ़ पर सान रक्खा है। गाढ़ = संकट।

३४ वृष=१ वृष राशि २ बैंल। भूत-पति=शिव। धनुष=१ धन लशि २ कमान । खग=१ सूर्य २ पक्षी । पोत=१ पारी २ पक्षी का छोटा बच्चा । कोविद=विद्वान् । गोत=समूह। धनुष कौ पाइ....पोत है=१ धन राशि में सूर्य तीर की भाँति शीझता-पूर्वक चला जाता है अर्थात् सूर्यास्त अत्यंत शीझता-पूर्वक हो जाता है । जब देखो तब रात ही है, दिन को अपनी पारी ही नहीं मिलती; सर्वदा रात्रि का ही प्रभुत्व दिखलाई देता है २ पक्षी धनुष को देखकर तीर से ऐसे भग जाता है मानो रात्रि हो रही हो और उसे अपना बच्चा न मिल रहा हो । यातैं जानी जात..... इ०=ग्रीष्म तथा शीत ऋर्तु के इस महान् अंतर को देख कर यह जान पड़ता है कि जेठ मास में सूर्य सष्टस्त्र कर वाले रहते हैं किंतु पूस में वही सूर्य हजार चरणों वाले हो जाते हैं।

२५ पाउस=वर्षा ऋतु । ग्रंत=दूसरी जगह, ग्रन्यत्र । तरजत है=धमकाता है । लरजत तन-मन=मन तथा शरीर कामदेव के भय से कांपें जाते हैं । रंग==ग्रामोद-प्रमोद । किलकी=बेचैनी, दु:ख । केका=मोर की बोली । एकाके=(एकाकी) श्रकेला ।

विशेष :— 'कृपाउस' — 'पाउस' के जोड़ पर किव ने 'कृपाउस' लिख दिया है। इसी प्रकार अंतिम पंक्ति कें 'केका के' के जोड़ पर 'एकाके' रख दिया

है। शब्दालंकारों की भ्रत्यधिक रुचि के कारगा कुछ ब्रजभाषा के कवियों ने शब्दों के मनमाने रूप रख दिए हैं।

२६ कलापी = मोर। सीकर ते सीतल.....इ० वायु के भोकों के कारण जल-[बंदु ज्ञीतल लगते हैं।

२० खगवारी चगले में पहनने का एक गोल आभूषरण, हुँसली। त्रिबिध बरत परचौ..... इ० चवर्षा रूपी बघू, विविध आभूषणों से सुसज्जित होकर सावन रूपी प्रियतम से विवाह कर रही है। ति्रिविध (लाल, हरे तथा पीले) वर्ण से युक्त इंद्रधनुष ऐसा जान पड़ता है मानो वह, लाल तथा पन्ना (हरे रंग का) से जड़ी हुई सुवर्ण की खगवारी है, जिसे वर्णा रूपी वधू ने अपने विवाह के अवसर पर पहन रक्खा है।

२८ घीर=गंभीर । दरकी = विदीर्गां हो गई। मुहागिन = सौभाग्य-वती स्त्री । छोह भरी छितयाँ=शोक-पूर्गं हृदय । बर की = प्रियतम की । डग भई, बावन की......इ० = वामन भ्रवतार में राजा बिल को छलते समय जिस<sup>9</sup> प्रकार विष्णु भगवान् का डग विस्तृत हो गया था उसी प्रकार, विरह के कारण, श्रावण की रात्रि बहुत लम्बी हो गई है।

२६ घनाघन चरसने वाले बादल। सेनापित नैंक हू न...... इ० चोर भंधकार के कारण थ्रांखें निश्चल हो जाती हैं। दमक चली। जोगनान की भमक चुगनुश्रों की चमक। मानौं महा तिमिर तैं..... इ० = काले मेघों के कारण इतना श्रंधकार है कि रिव, शिश तथा नक्षत्रों का कहीं पता नहीं मिलता। मानो घोर श्रंधकार के कारण ये सब श्रपना शर्मा भूल गए हों श्रीर इधर-उधर मारे-मारे फिरते हों। इन सब का वहीं पता तक नहीं लगता है।

३० मयमंत = मदमत्त । खाई बिस की डरी.....इ०=हे वृष्ण ! मैं विष की डली खाकर मर जाऊँगी । क्योंकि तुम्हारे विरह के कारण मुक्ते घोर कष्ट हो रहा है।

३१ उनए = घिर थ्राए। तोइ = जल। चारि मास भरि......इ० = "पुरामों के अनुतार ग्राषा शुक्ल एकादशी के दिन विष्णु भगवान् शेष की शया पर सीते हैं ग्रौर फिर कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी को उठते हैं।" प्राय: इन्हीं चार महीनों में वर्षा भी श्रधिक होती है। इसी के ग्राधार पर किंव कहता है कि चौमासे भर मेघों के कारण इतना ग्रंधकार रहता है कि स्थाम

निशा का भ्रम होने लगता है। इसी भ्रम में पड़ कर विष्णु भी चार महीने सोया करते हैं!

२२ उन एते दिन लाए = प्रियतम ने इतने दिन लगाए । सीकरन = बूँदैं। तातैं ते सुमीर......इ० = जो हवाएँ तुषार के समान शीतल हैं, वे भी विरह के कारण, गरम लगती हैं। बिरह छहरि रह्यों = बूँदे क्या पड़ रहीं हैं; मानो श्याम की विरह है जो छिनरा रहा है। प्रतिकूल = विरोधी। तन ड्रारत पजार से = शरीर को जला सा डालते हैं। खन = क्षरां।

३४ देखिये पहली तरंग—कवित्त सं० १२।

३६ सारंग = मेघ। अनुहारि = आकृति।

३७ निकास—समाप्ति। वारिज—कमल। फास—एक प्रकार की लंबी घास। हरद —हत्वी। सालि—जड़हन घान। जरद — पीला, जर्द। दुरद — हाथी। मिट्याँ खंजन-दरद — कहा जाता हैं कि गरमी से त्रस्त होकर खंजन पक्षी पहाड़ों पर चला जाता है स्रौर जाड़ों के स्रारंभ में उतरता है।

३६ दिगमंडल = सम्पूर्ण दिशाएँ । सुङ्ग=चोटी । फटिक=कांच की तरह सफेद रंग का पारदर्शक पत्थर । ग्रडंबर=गंभीर शब्द । छिछकैं = छिड़कते हैं । छछारे=छीट । मानौं सुधा के महल=मानौ चूने से पुते बहुए महल हैं । तूल=हई । पहल=धूनी हुई हुई की मोटी तह । रजूत=चांदी ।

३६ पयोधर=१ बादल २ स्तन । रस=१ जल २ दुग्ध । उन्नत पयोधर बरिस रस गिरि रहे=१ जल-वृष्टि कर चुकने पर बड़े-बड़े मेथ्न कांति हीन हो गए हैं, उनमें वर्षा ऋतु की सी शोभा नहीं रह गई है। २ उठे हुए स्तन दुग्ध की वर्षा करने के बाद अर्थात् बच्चों को अधिक दुग्ध पिलाने के बाद अर्थ दल गए हैं, उनमें पहले की सी शोभा नहीं रह गई है। कास=एक प्रकार की लंबी घास जिसमें सफेंद रंग के लंबे फूल लगते हैं। कुंभ-जोनि=अगस्त नक्षत्र। जोबन हरन.....केश हैं=१ जल ('बन') का हरण करनेवाले अगस्त नक्षत्र के उदय होने से वर्षा मानो वृद्धा हो गई है और स्थान स्थान पर फूल हुए कास मानो उस वृद्धा के स्वेत केश हैं। २ कलशाकार कुच यौवन की छवि को नष्ट करने वाले हैं; संतान-उपित्त की शक्ति को छोड़ देने से ('जोनिउ दएतें') अर्थात् विविध जीव-जंतुओं के उत्पत्ति की शक्ति न रहने से वर्षा वृद्धा के समान जान पड़ती है; फूले हुए कास मानो उसके स्वेत केश हैं।

४१ कलाघर = चंद्रमा। बढ़ती के राखे...... इ० = ब्रह्मा ने चंद्रमा

को संपूर्ण कलाग्रों का भांडार नहीं बनाया है। जितनी कलाग्रों से रात्रि की शोभा-वृद्धि होती थी, केवल उतनी ही कलाएँ उन्होंने चंद्रमा में रक्खीं। उनको भय था कि यदि चंद्रमा में ग्रनेक कलाएँ हो गईं तो रात से दिन हो जायगा, रात कभी होगी ही नहीं। इसी विचार से उन्होंने कुछ कलाएँ चंद्रमा से निकाल लीं जिसके कारण चंद्रमा में कलंक दिखलाई पड़ता है।

२ पीन — संपन्न, छवि-युक्त । ग्रवनी रज = पृथ्वी की घूल ।
नीरज = कमल । ग्रव नीरज है लीन — शरदऋतु में कमलों का फूलना बंद
हो जाता है । राजहंस — एक प्रकार का हंस, सोना पक्षी । हिमकर — चंद्रमा ।
भा = प्रकाश, दीष्ति । दुहूँ समता है परसी — जिस प्रकार मेघ-रहित ग्राकाश
- नीला दिखलाई पड़ता है उसी प्रकार वर्षा ऋतु बीत जाने के कारण सरोवर
का जल नीले वर्ण का हो गया है । वर्ण-साम्य तथा थोड़ा बहुत ग्राकारसाम्य के कारण भी दोनों एक से जान पड़ते हैं।

४३ घूप च्यूजा-पाठ के भवसर पर भ्रथवा सुगंध के लिए कई गंध द्रव्यों (जैसे कर्पूर, ग्रगर ग्रादि) को जला कर उठाया हुआ धुर्मा। घूप कौ भ्रगर......इ० च्यूप देने के लिए भ्रगर हैं तथा सुगंध के लिए सोंधा है। (सोंधा — एक प्रकार का सुगंधित मसाला जिससे स्त्रियाँ केश धोती हैं)।

४४ सूरै तिज भाजी...... उतरित है कार्तिक मास में हिमालय से बर्फ की 'सेना' उतरित चली थ्रा रही है, इस बात को सुनकर गरमी सूर्य को छोड़कर भाग खड़ी हुई। प्रचंड मार्तंड के ग्राध्यय में भी उसने ग्रपना कल्यागा न समक्षा, इसी से उसे त्याग दिया। ग्राए ग्रगहन कीने गहन दहन हूँ कीं अगहन मास में गरमी ने ग्रिन्त ('दहन') को ग्रहगा किया। कार्तिक मास से सूर्य की गरमी मंद पड़ने लगी, ग्रगहन में लोगों को ग्राग तापने की ग्रावश्यकता पड़ने लगी। हूल अपोड़ा। दौरि गहि, तजी तूल अब ग्रिन्त की ताप भी मंद चड़ने लगी तो गरमी ने रूई का ग्राश्रय ग्रहगा किया; किन्तु थोड़े ही समय बाद उसने उसे भी छोड़ दिया ग्रर्थात् रूई के वस्त्रों से भी लोगों की सर्दी कम न हुई। मूल उद्गम-स्थान। कुच-कनकाचल कुच रूपी सुमेर पर्वत। गढ़वै गरम अई...... करित है मनेक ग्राश्रयों के ग्रहगा करने पर भी गरमी जब ग्रन्ते ग्रस्तत्व की रक्षा करने में समर्थ न हुई तो उसने ग्रपने उद्गम-स्थान की ग्ररण ली। विविध उपायों द्वारा वैरीईका सामना करने में ग्रसमर्थ होने पर जिस प्रकार राजा ग्रपने गढ़ के ग्रन्दर रह कर ग्रपने वैरी

का सामना करता है उसी प्रकार गरमी श्रपने कुच रूपी सुमेर पर्वत के गढ़ के भ्रन्दर पहुँच कर शीत से सामना करती है।

विशेष:—इस कवित्त का अभिप्राय यही है कि हेमंत में 'कुच-कनकाचल' को छोड़ कर गरमी का कहीं पता नहीं मिलता। उक्त भाव अनेक कवियों की रचनाओं में पाया जाता है किंतु यहाँ पर उसे सुंदर ढेंड्स से व्यंजित किया गया है।

रै६ केलि ही सौं मन मूसौ — कीड़ा कौतुक द्वारा कंत के मन को ठगो; उसे अपने वश में कर लो। प्रात बेगिदै न होत — शीव्रतापूर्वंक सवेरा नहीं होता, सूर्योदय जल्दी नहीं होता। होत द्रौपदी ........ महत है — द्रौपदी की साड़ी की भाँति रातें लंबी हो जाती हैं, उनका अंत ही नहीं होने आता। कहलाइ कै — पीड़ित होकर।

४७ दामिनी ज्यौं भानु ऐसे जात है चमिक....इ० = सूर्य, बिजली के समान, ग्रपनी एक चमक-मात्र दिखला कर ग्रस्त हो जाता है, वह इतनी जल्दी ग्रदृश्य हो जाता है कि सरोवरों के कमल तक खिलने नहीं पाते !

४८ श्रराति = शत्रु। सीत पार न परत हैं — सर्दी से छुटकारा नहीं मिलता है। घन = १ घन राशि २ युवती। श्रीर की कहा है .....परत है = शीत का ऐसा श्रातंक है कि सूर्यं भी उसके श्राने पर घन राशि में श्रा जाते हैं (सूर्यं के घन राशि में श्राने पर सर्दी श्रिधिक मड़ती है)। जब सूर्य ऐसे प्रतापी की यह गित है तो श्रापको तो निश्चय ही घन विहीन (श्रपनी प्रेमिकाश्रों से विलग) न रहना चाहिए। श्रापको हमसे श्रवश्य मिलना चाहिए।

४६ मारग-सीरष = मार्ग-शीर्ष, ग्रगहन मास । नीर समीरन तीर सम ......इ० = तीर के समान शीतल वायु के लगने से जल से बहुत बर्फ बन जाती है = पानी जम कर बर्फ हो जाता है । जन-मत सरसतु मार यहै = लोक मत में इसी सिद्धांत की वृद्धि होती है ग्रथींत् लोगों में यही विचार प्रचार पाता है । तपन = धूप । तूल = रूई । धन = स्त्री ।

प्र बुखार चारों श्रोर दीवार से घरा हुझा कोठा जिसमें श्रन्न रक्खा जाता है, भांडार । पूर्वीय प्रांतों में इसे प्रायः 'बखार' अथवा 'बखारी' कहते हैं किंतु बरेली श्रादि जिलों के श्रासप्तस 'बुखारी' के रूपू में इसका प्रचार बराबर पाया जाता है । तुषार के बुखार से उखारत हैं = शिशिर बर्फ के भांडारों को उखाड़े डाल रहा है श्रर्थात् बहुत बर्फ पड़ रही है । होत सून = शून्य हो जाते हैं । ठिर कैं = ठिठर कर । द्यौस = दिवस । बड़ाई = प्रशंसा ।

सहस-कर=सूर्य । सीत तैं सहस कर......इ०=शीत भयभीत होकर सहस्र-कर कहलाने वाले सूर्य ऐसे भाग जाते हैं मानो सहस्रचरण हों। तात्पर्यं यह कि इतने प्रतापी होते पर भी सूर्य प्रत्यन्त शोध्रता-पूर्वक ग्रस्त हो जाते हैं।

५२ रिव करत....... ग्रवरेखियत है—सूर्य में जिस छहंड ताप का होना प्रायः माना जाता है वैसा ताप श्रव उसमें नहीं रह गया है। माघ मास में उसकी किरणों पहले की सी प्रचंडता लिए हुए नहीं रहती हैं। छिन सौं ...... विसेखियत है—दिन बात कहते गायब हो जाता है इसी से एक क्षरण से श्रविक, थोड़ी देर के लिए भी, विशेष रूप से प्रतीत नहीं होता। केवल क्षरण भर ही दिन का ग्रस्तित्व रहता है। कलप—कल्प; ४, ३२०,०००,००० वर्ष का समय, जिसके व्यतीत होने पर ब्रह्मा का एक दिन समान्त होता है। सोए न सिराति—घंटों सोते रहने पर भी समान्त होने नहीं श्राती। क्यौंहू— किसी प्रकार।

१३ पाई = १ किरए। २ पैर । पदिमिनी=इस शब्द के शिलष्ट होने के कारए। इस किवत की प्रायः सभी पंक्तियों के दोहरे अर्थ निकलते हैं। एक स्रोर कमिलिनी के विरह का वर्णन है दूसरी स्रोर विरहिएी। नायिका का चित्रए। है। सेनापित ऐसी....... न बुभाति है=िजस कमिलिनी ने माघ मास की सारी रात सूर्य के ध्यान में ही व्युतीत कर दी, उसे, निर्दय सूर्य, केवल थोड़े समय के लिए दर्शन देकर पुनः अस्त हो जाता है। कमिलिनी को सूर्य के दर्शन इतने क्षिए को होते हैं कि वह पूर्ण का से विकिसत नहीं होने पाती। प्रिय के दर्शन पाने पर उसका मन कुछ तो प्रसन्न होता है तथा कुछ अप्रसन्न क्योंकि प्रियतम (सूर्य) पुनः अंतध्यिन हो जाता है। कमिलिनी की इस स्थिति को देख कर ऐसा जान पड़ता है मानो प्रिय के दर्शन के लिए उसके हृदय में अपार उत्साह भरा है न

क्विशेष:—विरहिंगी के पक्ष में भी इसी प्रकार अर्थ किया जा सकता है।

५४ थिर-जंगम=स्थावर तथा जंगम। ठिरत है=ठिठर जाता है, सर्दी के कार्रण शरी के सिकुड़ जाता है। पैयै न बनाई=विणित नहीं की जा सकती। तताई=गरमी। ब्रातताई=जुल्म करने वाला। छिति-ग्रंबर घिरत है=पृथ्वी तथा ग्राकाश, चारों ग्रोर बर्फ छा जाती है। करत है ज्यारी....... बैर सुमिरत है=हेमंत के ग्रातंक से घूप ग्रपने व्यस्तविक प्रखर स्वरूप को

नहीं बनाए रह सकती, वह इतनी मंद पड़ जाती है जैसे चाँदनी। केवल चंद्रिका के रूप में ही वह ग्रपने हृदय के साहस ('ज्यारी') को किसी प्रकार बनाए रहती है श्रीर बारंबार ग्रपने वैरी (हिम) के वंर का स्मरण करती है, जिसके कारण उसकी ऐसी हीनावस्था हो गई है। छिन ग्राधक फिरत है स्पूर्य चंद्रमा का स्वरूप घारण कर दक्षिण की ग्रोर भाग जाते हैं (सूर्य दक्षिणा- यन हो जाते हैं)। वे उत्तर की श्रोर जाने का साहस नहीं करते क्योंकि उत्तर में हिम का पर्वत (ग्रर्थात् हिमालय) है। दक्षिण में भी वे केवल ग्रांधे क्षण रहते हैं। उन्हें, वहाँ भी ग्रधिक टहरने का साहस नहीं होता।

प्रश्र ताप्यौ चाहैं बारि कर.....ऐसे भए ठिठराइ कैं=लोग ग्राग जला कर ग्रपने हाथों को सेंकना चाहते हैं क्योंकि वे सर्दी के कारण बिलकुल ठिठुर गये हैं, एक तिनका भी उठाने में समर्थ नहीं हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो वे ग्रपने हैं ही नहीं, किसी दूसरे के हैं क्योंकि यदि वे ग्रपने होते तो उनसे, इच्छानुसार, काम तो लिया जा सकता। दिनकर=सूर्य। गयौ घाम पतराइ कैं=धूप हलकी पड़ गई है, उसका तेंज जाता रहा। मेरे जर्तन सीत के सताए सूर.....छपाइ कैं=सूर्य शीत ऋतु द्वारा इतने त्रस्त हो गए हैं कि उन्होंने ग्रपनी किरणों को समेट कर ग्राकाश में छिपा रक्खा है।

५६ भयों भार पतभार—डालों के पत्ते एकदम गिर पड़े हैं। र्रही पीरी सब डार......सरसित है—वन की लताग्रों के पत्ते गिर पड़े हैं, पीली डालें वसंत रूपी प्रियतम के वियोग की सूचना दे रही हैं। निरजास (सं० निर्यास)—वृक्षों से ग्राप से ग्राप निकलने वाला रस। ग्रास-पास निरजास, नैन नीर बरसित है—लताग्रों के तनों से जो गोंद वह रहा है वही मानो विरहिग्गी की ग्रेश्रु-वृष्टि है। मानहु बसंत-कंत......इ०—वन की लता माने। वसंत रूपी प्रियतम के दर्शनों के लिए तरस रही है।

५८ देखिए पहली तरंग कवित्त सं० ३०।

६० चौरासी च्याभूषरण विशेष जो हाथी की कमर में पहनाया जाता है। चौरासी समान...बिराजित है चस्त्री कामदेव के मस्त हाथी के समान जान पड़ती है। जिस प्रकार हाथी की कमर में चौरासी शोभित होती है उसी प्रकार स्त्री की कमर में खुद्रघंटिका शोभायमान है। स्कुंकर उँथीं पग जुग धुँघरू बनाई हैं चोनों पैरों की चुँघरू हाथी के पैरों में पड़ी हुई जंजीर के समान जान पड़ती हैं। कुंभ चहाथी के सिर के दोनों थ्रोर उपर उभड़े हुए

भाग। उच्च कुच कुंभ मनु च कुंच कुच मानो दोनों कुंभ हैं। चाचरि = होली के ग्रवसर पर होने वाले खेल-तमाशे तथा शोर-गुल। चोप करि च उत्साह-पूर्वक। चंचें च दबाने से। चरखी च एक प्रकार की ग्रातशवाजी जो छूटने के समय खूब. घूमती है। मस्त हाथियों को डराने के लिए यह प्रायः उनके सामने छुटाई जाती है। सेनापित घायों ....... चरखी छुटाई है = होली के ग्रवसर पर नायिकों को ग्रपनी ग्रोर दौड़ता हुग्रा देख, उसे कामदेव का मस्त हाथी समक्त कर, प्रियतम न उत्साह-पूर्वक उसकी ग्रोर पिचकारी चलाई। पिचकारी के चलने,से ऐसा जान पड़ा मानो हाथी के सामने चरखी छुटाई गई हो।

•६१ ग्रोज कांति। रह्यौ है...... भलिक कै विषय का फेंका हुग्रा गुलाल नायिका के वक्षस्थल पर ऐसे शोभित हो रहा है मानो वह नायिका का अनुराग है जो भल ह रहा है (ग्रनुराग का वर्षा लाल माना जाता है)।

६२ मकर=माघ मास । पियरे जांउत पात=पत्ते पीले दिखलाई पड़ते हैं। माहौटि=महावट, जाड़े की भड़ी। सेनापित गुन यहै.......इ०= मभघ मास की सर्दी सभी को दुखदाई है। उममें गुगा केवल यही है कि मानिनियों का मान भंग हो जाता है। प्रेमी तथा प्रेमिका का पारस्परिक संमिलन हो जाता है।

## चौथी तरंग

१ देखिए पहली तरंग कवित्त सं० १

२ कंज के समान सिद्ध-मानस-मधुप-निधि=कमल के समान सिद्ध पुरुषों के मनरूपी भौरे की निधि। निधान=ग्राश्यय। सुरसरि-मकरंद के = गगा रूपी मधु के। भाजा =पात्र। रिषिनारी ताप-हारी=ग्रहल्या का संताप दू करने वाले, उसे शाप-मुक्त करने वाले। भरन=पालन करने वाले। सन-कादि=ब्रह्मा के पुत्र। सरन=ग्राश्यय।

३ भव-खंडन = जन्म-मरण के दु:ख को नष्ट कर देने वाले श्रर्थात् मुक्ति देने वाले ।

षंचबान = कामदेव । ग्रीर ठीर भूँठी बरनन एती सिनापित = लोग बहुवा कहा करते हैं कि राम करोड़ों सूर्यों से ग्रविक द्युतिमान् हैं, काम-धेनु से भी ग्रविक दानी हैं .....इत्यादि; किंतु इन बातों में कोई तथ्य नहीं क्योंकि राम इन सबसे भी बहुत बढ़कर हैं।

प् दीपति-निधान=प्रकाश के ग्राधार । भान=सूर्य । उकित = उक्ति । जुगित = युक्ति । जैसे बिन ग्रनल....तीन लोक तिलक रिभाइयै = जिस् प्रकार दीपक में तेल के स्थान पर केवल जल भर कर तथा उस दीपक को ग्रिग्न से बिना जलाए ही कोई व्यक्ति प्रकाश के भांग्रार सूर्य को रिश्ताना चाहे, उसी प्रकृर सेनापित तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ राम को काव्य की कुछ उक्तियों तथा चमत्कारों द्वारा रिभाना चाहते हैं । तात्पर्य यह है कि राम को काव्य की कुछ उक्तियों द्वारा प्रसन्न करने का प्रयत्न वैसा ही है जैसा सूर्य को जल का दीपक दिखाकर मोहित करना ।

७ सारंग-धनुष कीं = शिव के धनुष (पिनाक) को । धाम == घर, ग्राश्रय । रूरी == सर्वोत्तम । पूरन पुरुष = माया से निर्लिप्त ब्रह्म ।

द चारि हैं उपाइ = राजनीत में शत्रुपर विजय पाने की चार युक्तियाँ—साम, दाम, दंड श्रौर भेद। चतुरंग संपक्ति = चार प्रकार की संपक्ति — भूमि, पशु (गोधन), विद्या तथा धन। चारि पुरुषारथ = धर्म, श्रर्थ, काम श्रौर मोक्ष। श्रागर = खान। उजागर = प्रसिद्ध। चारि सागर = क्षीर, मधु, लवग्र श्रौर जल। चारि दिगपाल = पूर्व में इन्द्र, पश्चिम में वरुग, उत्तर में कुबेर तथा दक्षिग्रा में यम, ये चार दिशाश्रों के पालन करने वाले माने ज.ते हैं।

६ पाँचौ सुरतरु मन्दार, पारिजातक, सन्तान, कल्पवृक्ष मौर हरि-चन्दन ★। लोकपाल चिक्पाल च इन्द्र पूर्व का, ग्राग्नि दक्षिण-पूर्व का, यम दक्षिण का, सूर्य दक्षिण-पश्चिम का, वश्गा पश्चिम का, वायु उत्तर-पश्चिम का, कुबेर उत्तर का ग्रौर सोम उत्तर पूर्व का तथा ऊर्द्ध का ब्रह्मा ग्रौर ग्राघो का ग्रानंत। बारह दिनेस = बारह राशियों के सूर्य।

१० चापवान = धनुद्धारी । उपधान = सहायक । गाजत = गरजते हैं, शासन करते हैं ।

११ नरदेव = राजा। ते = उस। सुघरमा = देव सभा । विसेखियै = विशेष रूप से प्रतीत होती है।

\*पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः। संतानः कल्पवृक्षरच पुंसि वा हरिचन्दनम्।। (ग्रमरकाँश—प्रथम कांड, स्वर्ग वर्ग, इलोक ५०)

#### १२ घरिषत= ग्रपमानित।

१३ ग्रगन = न चलने वाले । स्थावर । गगन-चर—देवता ग्रादि ग्राकाश मार्ग से चलने वाले । सिद्ध—एक प्रकार के देवता जिनका स्थान भुवलोक कहा गया है । चख, चित, चाहति हैं—नेत्रों से देखती हैं तथा चित से चाहती हैं (प्रेम कदती हैं) । चन्द्रसाद्धा— सब से ऊपर की कोठरी ।

१६ हहरि गयौ काँप गए। घीरत्तन मुक्किय प्रमप्ते शरीर के धैयँ को छौंड़ दिया। धुक्किय नीचे की भ्रोर घँस गया। श्रक्षि म्याँख। पिल्खि नहिं सकई = देख नहीं सकती। निष्यत लिगय = नष्ट होने लगे। उद्दंड = प्रचंड। चंड = बलवान्। निर्धात = बिजली की सी कड़क।

१७ नाकपाल = देवता । वानक = सज-घज । बनक = वर, दूल्हा । बानक बनक ध्राई— सज-घज के साथ राम के समीप ध्राई। भनक मनक= ध्राभूषणों की भनकार करती हुई।

१८ ऐन = ग्रयन, घर । इंदु चंद्रमा । मानौं एक पितनी के ज़त की...... ग्ररपन की चराम से बढ़कर एक पत्नी में ग्रनुरक्त रहने वाला दूसरा नहीं है तथा सीता पातित्रत धर्म पालन करने में सर्वश्रेष्ठ हैं । दोनों ने स्वयंवर के ग्रवसर पर एक दूसरे को ग्रपना तन-मन ग्रपंगा कर दिया । राम-सीता का मिलन देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो एक पत्नी-ज़त तथा पातिज्ञत धर्म की दोनों सीमाएँ मिल रही हैं ।

१६ मा जू महारानी कीं......इ० = कंकरण खोलते समय सिखयाँ राम से प्रितिहास कर रही हैं। वे कहती हैं कि तुम अपनी माताओं तथा पिता को यहाँ बुलाओ और उनसे सलाह लो तब शायद यह कंकरण खुल सके। अरुधन्ती के प्रिय = विशष्ठ, जो कि सप्तिष मण्डल का एक नक्षत्र है। इसके समीप के तारे का नाम अरुन्धती है।

२० वारि फेरि पियें पानी = "स्त्रियां बहुधा पानी की घार पृथ्वी पर डाखती हुई किसी प्रिय व्यक्ति की परिक्रमा सी करती है तथा पुनः बचे हुए पानी को थोड़ा सा पी लेती हैं। इसका ग्राभिप्राय यह होता है कि उस प्रिय व्यक्ति के जितने कष्ट हों वे सब उसे छोड़ कर पानी पीने वाले व्यक्ति के ग्रा जायं"। बुद्धाइ लेत = "किसी का रोग दुःख ग्रपने ऊपर लेना...... स्त्रियां प्रायः बच्चों के ऊपर से हाथ घुमाकर ग्रीर फिर ग्रपने उपर ले जाकर इस भाव को प्रकट करती हैं।" ग्रपने ऊपर हाथ घुमाने के पश्चात् वे प्रायः एक

बार ताली बजाती हैं। भाई-परछाईं। विवि=दो।

२१ श्रगार=घर । मौन के गरभ=गृह के बीच श्रर्थात् श्राँगन में । छिबि छीर की छिटिक रही=िविविध रत्नों तथा वस्त्रों श्रादि की शुभ्र छटा चारों श्रोर फैल रही है, ऐसा जान पड़ता है मानो चारों श्रोर दूध ही दूध है । गुरित करत........इ०⇒राम सीता को इस प्रकार श्रमोद-प्रमोद करते हुए देख कर लोगों को क्षीर सागर का स्मरण हो श्राता है क्योंकि क्षीर सागर के समान हैं। यहाँ पर भी मिणियों की शुभ्र छटा फंल रही है ।

२४ कुहू = ग्रमावस्या । पून्यौं कौं बनाइ...... बिगारि कै = सीता के मुख से टक्कर लेने के लिए ब्रह्मा पूर्णिमा का चंद्रमा बनाते हैं किंतु जब पूर्ण चंद्र भी सीता के मुख के समान नहीं हो पाता तो वे श्रमावस्या के व्याज से उसे बिगाड़ डालते हैं श्रीर पुनः प्रयत्न करना प्रारंभ कर देते हैं।

२५ विश्लेष:—'देवी भागवत' के स्रनुसार शारदा विष्णु की पत्नी थीं।

२६ कोटि—धनुष का सिरा, यहाँ पर धनुष। निछित्रिय—क्षित्रय-विहीन।छिति= पृथ्वी।छोह भर्यो—कोध से पूर्ण। लोह—फरसा, परशु-राम का श्रस्त्र। निरधार—निर्मूल, निवंश। परत पगिन, दसरथ कौं न गिन— पैरों पड़ते हुए दशरथ की तिनक भी चिता न कर। जमदगिन-कुमार—परशु राम।

२७ छाँड़ी रिष-रीति है..... कहनेऊ की—परशुराम ने मुनियों का सा आचरण छोड़ दिया है, कहने-सुनने के लिए भी ऋषियों की सी कोई बात नहीं रक्खी है। सुधि-बुधि ना भनेऊ की—उन्हें यह भी खबर नहीं कि वे क्या कह रहे हैं; कोघ के आवेश में जो जी में आता है कहते चले जा रहे हैं। बिरद—कीर्ति। आपनेऊ—अपने। जामदिन—जमदिश्न के पुत्र परशुराम। ज्यारी—साहस, हृदय की दृढ़ता। जिरह—लोहे की कड़ियों से बना हुआ कवच। आज जामदिश्न......जनेऊ की—हे परशुराम! आज यदि तुम्हें यज्ञोपवीत रूपी कवच का साहस न होता तो तुम को राम की महान् शिक्त का एक ही घड़ी में परिचय मिल जाता। तुम्हारा यज्ञोपवीत जिरह का काम कर रहा है क्योंकि तुम्हें बाह्मण समफ कर राम तुम पर ग्रस्त्र नहीं छोड़ेंगे और इसी कारणा तुम्हारा साहस बढ़ गया है।

२८ भंभा = तेज ग्रांधी जिम्रके साथ वृष्टि भी हो । पवमान=पवन ।

भंभा पवमान ग्रभिमान कीं हरत बाँधि चतेज ग्राँधी तथा पवन को रोक कर उनके ग्रभिमान को चूर्ण कर देते हैं। पब्वै चपर्वत। कितीक = कितनी, बहुत ग्रिथिक। ऐसे = इन विशेषताओं वाले। तऊ = तिस पर भी।

२६ काम-जस धारन कौं क्तर्तव्यपरायण होने का यश धारण करने के लिए। पन्नगारिकेतु कि विष्णु जिनके राम श्रवतार थे।

३० पिख्लि —देख कर । थप्प —स्थापित कर, ठहरा कर । पग्गभर —पैर का भार । मग्ग =मार्ग में । कित्ति —कीर्ति । बुल्लिय —वर्णन करते हैं । जूलिनिध जल उच्छिलित —समुद्र का जल उछलने लगा । सब्ब — सर्व, सब । दिब्बय — दबी । छित्ति —पृथ्वी । भुजग-पित — शेषनाग । भिगय सटिक — धीरे से खिसक गए। कमठ — कच्छेप । पिट्टि —पीठ ।

३१ वरिवंड = बलवान् । गिद्धराज = जटायु । जाया = स्त्री । कपट की काया = रामायणा के श्रनुसार जब राम मायामृग को मारने चले तो सीता जी श्रिग्ति में प्रविष्ट हो गईं श्रौर उनके स्थान पर मायात्मक सीता बना दी गईं । रावणा इसी नकनी सीता को हर ले गया था ।

३२ जुहारि = प्रणाम कर । संसै = संशय । निरवारि डारि = दूर कर । बर = बल । खोलत पलक ...... इ० = जितनी शीघ्रता से नेत्र खोलते ही ध्रांखों की पुतली सूर्य के प्रकाश को देख लेती है उतनी ही शीघ्रता से हनूमान समुद्र के पार हो गए।

• ३३ एते मान = इतने परिमारा से, इतनी शीव्रता-पूर्वक । छाँह छीरध्यौ न छ्वाई = हनूमान गगन-पथ में इतने ऊँचे से निकल गए कि समुद्र में उनकी छाया तक न छू गई। भाँई = प्रतिशब्द, प्रतिध्विन। पर्यौ बोल की सी भाँई......इ० = जितनी शीव्रता पूर्वक किसी के वचनों की प्रतिध्विन होने लगती है उतनी ही शीव्रतापूर्वक हनूमान समुद्र के पार पहुँच गए।

३५ श्रंतक इत्रंत करने वाला, यमराज। भरफ = लपट। पैन सीरे होत सिंस कै = चंद्रमा की शीतलता द्वारा भी शीतल नहीं होते। श्रागम बिचारि राम बान कौं.......निकिस कै = हनूमान ने लंका को जला दिया जिससे भीषणा लपटें निकतने लगीं। ऐसा मालूम होता था मानो राम के वाणों का श्रागमन समभ कर बड़वानल पहले ही समुद्र से निकल कर भागा हो; यह सोच कर कि राम कुद्ध होकर समुद्र पर बाण चलाएँगे, बड़वानल पहले ही निकल भागा हो।

३६ तपनीय सोना। पयपूर = समुद्र। सीत माँक उत्तर तैं...... ग्रासरे रहत है = लंका को हनूमान ने ऐसा जलाया कि ग्राज कल भी उसकी ग्राँच दक्षिण में हुग्रा करती है! शीत ऋतु में सूर्य उत्तर को छोड़ कर दक्षिण की ग्रोर ग्रा जाता है (दक्षिणायन हो जाता है) क्योंकि उत्तर में हिमालय की बर्फ के कारण वह त्रस्त हो जाता है। विवश होकर उसे दक्षिण की ग्रोर जाना पड़ता है; दक्षिण में जलती हुई लंका की ग्राँच के सहारे ही वह ग्रपना ग्रस्तित्व बनाए रख सकता है।

३७ नाचैं हैं कबंध......इ० = घमासान युद्ध होने के कारणा लोगों के शिर कट-कट कर गिर रहे हैं और कंड इधर-उधर उछल रहे है। बरजत = मना करते हैं। तरजत = डाटते हैं। लरजत = काँपते हैं।

३८ धूम-केतु — पुच्छल तारा, जिसके दिखलाई देने पर किसी बड़े ध्रशुभ की ध्राशंका की जाती है। सीता कों संताप — हनूमान की पूँछ में लिपटे हुए वस्त्र ऐसे जल रहे हैं मानो सीता के सारे कष्ट भस्मीभूत हुए जा रहे हों। खलीता = थैली। पलीता = ''बररोह को कूट कर बनाई गई बती जिससे बंदक या तोप के रंजक में ध्राग लगाई जाती है''।

३६ पूरवली = पहले की । भयौ न सहाइ जो सहाइ की लिलक मैं = जिस समय सहायता की प्रवल श्रिभिलाषा थी उस समय जिस विभीषरण ने सहायता न दी श्रर्थात् जो सेतु बाँघने के श्रवसर पर नहीं श्राया। बैठी बीर कै मिलायौ = ग्रपने शत्रु (विभीषर्ण) को भाई की भाँति मिला लिया। खलक = संसार।

४० भ्रोप=दीप्ति, कांति । नाम कौं=नमाने के लिए, नीचा दिखलाने के लिए । बंध=बंधन । दलन दीन-बंध कौं=व्यक्तियों की दीनता के बन्धन को नष्ट करने के लिए । सत्यसंध=सत्य-प्रतिज्ञ रामचन्द्र । कीने दोऊ दान=विभीषणा को लंका देकर राम ने एक दान तो दिया ही, किंतु इसी दान द्वारा एक भ्रौर दान भी उन्होंने दे दिया । विभीषणा के लंकाधीश बन जाने से रावणा के हृदय में एक नई चिंता उत्पन्न हो गई । भ्रभी तक तो उसे अपने विपक्षी राम का ही सामना करना था किंदु अब उसका भाई भी उसका वैरी हो गया ।

४१ सिख = शिक्षा। पजरे = जला दिया। गयौ सूरजी समाइ कै =

राम के वाणों की ग्रिग्नि के सामने सूर्यं दिखलाई तक नहीं पड़ते थे। वे उसी ग्रिग्नि में विलीन हो गए। सफर = बड़ी मछली। नद-नाइकै = समुद्र को। तए = तवा। तची = तपी। बूँद ज्यौ तए की तची.....सेसनाइ कै = जिस प्रकार तवा पर तपाए जाने पर जल-बिंदु छनछना कर राख हो जाता है उसी प्रकार कच्छप की पीठ पर समुद्र जल कर राख हुग्रा जाता था।

४२ बरुन = जल के भ्रधिपति । कर मोड़ै = हाथ मुलता है; पश्चाः तौप करता है । धानी = स्थान, जगह (जैसे राजधानी) । पजरत पानी धूरि-धानी भयो जात है = समुद्र का जल, जल रहा है भ्रौर वह धूल का स्थान हुआ का रहा है ।

४३ पारावार = समुद्र । नभ भैं गयौ भरिन = आग की लपट की ताप के कारण आकाश काला पड़ गया । रहे हे = रहे थे । जेई जल-जीव बड़वानल के त्रास भाजि......जाइ कै = जल के वे विभिन्न प्रकार के जीव, जो बड़वानल से त्रस्त होकर समुद्र के जीतल जल में आकर ठहरे थे, वे अब राम के वाणों की भीषण अगिन से घवरा कर बड़वानल को बर्फ समभ्क कर, उसैमें जा पड़े है । बाणों की अगिन के सामने उन्हें बड़वानल तो बर्फ सा जीतल लग रहा है :

• ४४ भंपिय=उछल रहा है। पिल्खि=देखकर। म्रहिपित = शेषनाग। iवद्याधर• एक प्रकार की देवयोनि।

४७ सार-तन = मजबूत शरीर वाले।

४८ छीरधर = समुद्र । ग्रसनि = वागा । हलचल = थरथराते हुए ।

४६ मंदर के तूल......फूल ज्यों तरत हैं=मंदराचल पर्वत के समान जिनकी जड़ें पाताल के मूल तक पहुँचती हैं, ऐसे पर्वत जल में रुई तथा फूल के समान तैरते हुए दिखाई देते हैं।

५० पेड़ि तैं समूल, जड़ सहित । म्राटियत हैं स्तोपते हैं। जैत-वार जीतने वाले, विजयी । म्रजुगित सप्राकृतिक घटना ।

पूर् ग्रमन = शांति । फूलि = प्रसन्न होकर । ऊलि = उछल कर । धराधरन के धकान सौं = पर्वतों के धकाों से । धुकत = गिरते हुए । पिसेमान (फा० प्रशेमान) = लिजत । सुर = देवता ।

५५ कपि-कुल-पुरहूत = कपियों के कुल के इंद्र, कपियों में सर्वः श्रेष्ठ । कहिल रह्यौ = आकुल हो रहे है । कुंडली टहिल गए = शेषनाग

खिसक गए। चकचाल = चक्कर।

५६ सूल-घर हर= त्रिसूल घारण करने वाले शिव । घरहरि = रक्षक । प्रहस्त = रावण का एक सेनापति ।

५७ धराधर = पर्वत । घराधर-राज कौं घरन हार = पर्वतों के राजा कैलास को धारण कैरने वाला (उठाने वाला) रावण ।

५८ ह्युँते = पृथक्, ग्रलग । सारदूल = बाघ ।

- ५६ तामस=कोघ। मंडल =स्यं के चारों श्रोर पड़ने वाला घेरा। मंडल के बीच.....समूह बरसत है=कोघ से तमतमाया हुश्रा राम का मुख सूर्य के समान है। कानों तक प्रत्यंचा खींच लेने के कारण गोलाकार धनुष सूर्य का मंडल जान पड़ता है। शीद्रतापूर्वक वाण चलाते हुए राम को देख कर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकाश का भांडार सूर्य श्रपने मंडल में उदित होकर किरणों की वर्षा कर रहा है।
- ६० कोप-म्रोप-ऐन है म्रहन-नैंन राम के भ्रह्मा नेत्र क्रोध के कारमा दिप्ति म्रथवा कांति के भ्रागार हो रहे हैं। संबर-दलन मैंन तैं बिसेखियत है राम की छिव शम्बर का दलन करने वाले कामदेव से भी भ्रधिक है। भ्रंग ऊपर कीं शिर। संगर = संग्राम।
- ६१ फौक = िकसी वस्तु का सार निकल जाने पर श्रव्यशिष्ट नीर्स श्रंश, सीठी। जिनकी पवन फौक = पवन तो राम के वागों के वेग का बचा हुश्रा श्रंश है। जितनी तेजी थी वह तो राम के वागों में श्रा गई, कुछ बचा खुचा श्रंश पवन को भी मिल गया। पोहैं = छेदते हैं। बपु = शरीर। भाल = तीर का फल। निकर = समूह। धाम = ज्योति। भाल मध्य निकर दहन दिनधाम के = दिन की ज्योति को नीचा दिखाने वाली ज्योति जिनके फल की नोक में रहती है। दनुज दलन-दारन = राक्षसों की सेना को नष्ट करने वाले।
- ६२ जुद्ध-मद-ग्रंध.....बितारि कै = युद्ध के मद में श्रंघे रावण के महाबली वीरों ने महावीर वानरों को तितर-बितर कर दिया। श्रधचंद = श्रद्धंचंद्र के श्राकार का वाणा। मारतंड = सूर्य।
- ६३ मेरु=''जपमाला के बीच का वह बड़ा दाना जो श्र्नस्य समस्त दानों के ऊपर होता है। इसी से जप का प्रारंभ होता है थ्रौर इसी पैर उसकी समाप्ति होती है।'' गन=शिव के गर्गा। दर-बर=दल-बल, फौज। भुव= पृथ्वी। गगन की ग्राली=शिव के गर्गों की पंक्ति। कपाली=शिव।

६५ भासमान च्युतिमान्। चार च गुप्त दूत। गिरि भुव श्रंबर मैं पावन समानौ हैं चरावरा के प्रबल श्रातंक से सब इतना डरते थे कि उसके युद्ध-स्थल में गिर पड़ने पर भी किसी को यह साहस नहीं होता था कि यह कह दे कि रावरा पराजित होकर मारा गया। लोगों को यह शंका थी कि यदि रावरा श्रुभी जीवित होगा तो उनकी दुर्दशा कर डालेगा। केबल सरस्वती है अपने हिल हट वचनों द्वारा रावरा की मृत्यु का समाचार कहा — १ पृथ्वी पर गिर और रावरा श्राकाश में समा गया ग्रर्थात् मर कर स्वर्ग चला गया २ पर्वत, पृथ्वी तथा श्राकाश में रावरा समाया हुग्ना है श्रर्थात् सर्वत्र ही रावरा का श्रातंक फैना हुग्ना है।

६७ लूक=ग्राग की लपट। पिलूक=इसका ग्रर्थ स्पष्ट नहीं है। जगाजोति=जगमगाती हुई ज्योति।

७० जामदानि जमदिग्न के पुत्र परशुराम । जामवंत = "सुग्रीव के मंत्री का नाम जे। ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है ग्रीर जिसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह रीछ था। रावण के साथ युद्ध करने में त्रेता युग में इसने रामचंद्र को बहुत सहायता दी थी। भागवत में लिखा है कि द्वापर युग में इसी की कन्या जांबवती के साथ श्रीकृष्ण ने विवाह किया था। यह भी कहा जाता है कि सत्यूग में इसने वामन की परिक्रमा की थी"।

७२ भाँति द्वै न जानी = श्रयोघ्या के लोग सर्वदा सुखी रहे; दुर्भांति का उन्हें श्रनुभव ही नहीं हुश्रा। रजाई = श्राज्ञा।

.७३ कींन तारी घरै.....इ०=इसका ग्रर्थ स्पष्ट नहीं है।

७४ तहाँ किवताई कछू हेतु न घरित है — राम कथा तो स्वयं ही सूर्य के प्रकाश के समान देदीप्यमान है, हमारी किवता की अपेक्षा उसे नहीं है। आप — स्वयं। खर-दूषन — रावगा के दो भाई जिन्हें राम ने मारा था। अखर अक्षर । दूषन सहित = सदोष।

७६ देखिए पहली तरंग कवित्त सं० ५५।

## पाँचवीं तरंग

१ निरधार=निश्चय । पूरन पुरुष=ब्रह्म । हृषीकेस=विष्णु का क नाम । बंधु-भीर भ्रागे.....इ० = श्रपने सबंधियों के सामने श्रपने कष्टों को निवेदन करना व्यर्थ है क्योंकि उनकी सहानुभूति केवल मौिखक होती है। उनके सामने तो मौन रहना ही ठीक है। सारंग-धरन सारंग नामक धनुष धारण करने वाले विष्णु।

४ मैन लोचत न बार बार—मन में बारंबार विभिन्न सीसाहिक वस्तुम्रों के लिए ललचाते नहीं हैं। हम भौतिक सुखों के लिए लालायित नहीं होते। रूखे रूख—सूखे वृक्ष। दूखे.....बचन है = दुखाए प्रथवा कष्ट पहुँचाए जाने पर दुष्टों से याचना नहीं करते। जगत-भरन — संसार का निर्वाह करने वाले। बारिद-बरन = मेघ वर्गा वाले।

- ६ लोचन...लसत जाकौं = जिसके सूर्य और चंद्रमा रूपी दोनों नेत्र शोभायमान हैं।
- ७ दानि जाता को सुपित कौं = कौन ऐसी सुन्दर प्रतिष्ठा वाला दानी उत्पन्न हुम्रा है ? श्रर्थात् कोई नहीं हुम्रा।
- द कुपैंड़ै = कुमार्गं को । पैंड़ै परे = पीछे पड़े । चित चीते = मन में विचारे हुए, मनवांछित । रिषि-नारी = म्रहल्या ।
- ११ रमनी की मित लेह मिति—स्त्री की इच्छा मत कर। करम-करम करि करमन कर = विभिन्न सांसारिक कर्मों को क्रम-क्रम से कर। विराम = ग्रंत, ग्रवसान। ग्रभिराम = रम्य, प्रिय। विसराम = विश्राम।
- १२ जरा—वृद्धापा। चितिहिं चिताउ—चित्त को सावधान करो। ग्राउ लोहे कैसी ताउ —लोहा जब खूब तपाया जाता है तभी उसे इच्छापुकूल मोड़ा जा सकता है। लोहे का ताव ठंडा होने पर फिर यह बात नहीं हो सकती। ग्रायु लोहे के ताव के समान है। जिस प्रकार लोहे का ताव थोड़े समय बाद रमाप्त हो जाता है उसी प्रकार जीवन भी थोड़े समय बाद समाप्त हो जाता है; जिस प्रकार लोहे को देर तक तपाने के बाद ताय बन पड़ता है उसी प्रकार पूर्व-संचित कर्मों के उदय होने पर ही मनुष्य जीवन प्राप्त हरेता है। ग्रतंएव इस क्षिणक जीवन में जो कुछ बन पड़े शीघ्र ही कर लेना चाहिए। लेह देह किर कै, पुनीत किर लेह देह—ग्रच्छी बातों को प्रहण कर तथा बुरी बातों को छोड़कर ग्रपने शरीर को पवित्र बना लो। ग्रवलेह चाटने वाले ग्रीषिध। जीभै ग्रवलेह देह सुरसरि-नीर कों—गंगा जल रूपी ग्रवलेह का सेवन करो क्योंकि इससे हृदय के समस्त विकार नष्ट होते हैं।

१३ को है उपमान ?=सुदर्शन चक्र की समता वाला दूसरा कौन है ? भासमान हूँ तें भासमान सूर्य से भी अधिक द्युतिमान्। अमर-अवन == देवताओं का बचाव अर्थात् देवताओं की रक्षा करने वाला। दल-दानव दवन == दानवों के दल को दमन करने वाला। मन-पवन-गवन == मन तथा पवन के समान तीव्र गित से जाने वाला। चाइ == प्रबल इच्छा, अभिलाषा।

१४ गंगा तोरथ के तीर, थके से रही जू गिरि—सांसारिक भंभटों से व्याकुल होकर थके हुए व्यक्ति के समान, गगा रूपी तीर्थ के किनारे जा बसो ग्रर्थात् गंगा-सेवन करो। दारा = स्त्री। नसी—नष्ट हो गई है, मर गई है। हिए कीं हेतु बंध जाइ—ग्रपने हित ग्रथवा भलाई की युक्ति निकालो। रामैं मित सीचौ ग्रकुलाइ कै—स्त्री के रूप पर मुग्ब होकर उसकी चिंता में मत व्याकुल हो।

१५ प्रसाद = कृपा, ग्रनुग्रह । गहर=विलंब ।

१६ श्राणि करि श्रास-पास — पंचाणिन ताप कर (पंचाणिन — "एक प्रकृर का तप जिसमें तप करने वाला अपने चारों श्रोर श्राण्न जलाकर दिन में धूप में बैठा रहता है")। घारना — यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार घारणा, घ्यान श्रौर समाधि ये श्राठों योग के श्रंग माने जाते हैं। घारणा "मून की वह स्थिति है जिसमें कोई भाव या विचार नहीं रह जाता, केवल ब्रह्म का ही घ्यान रहता है। उस समय मनुष्य केवल ईश्वर का चितन करता है; उसमें किसी प्रकार की वासना नहीं उत्पन्न होती श्रौर न इंद्रियाँ विचलित होती हैं। यही घारणा पीछे स्थायी होकर 'ध्यान' में परिण्त हो जाती है"। सम्मेर — प्राण्-वायु। जाकी सब लाग पीर .....इ० — सेनापित को सांसारिक दुख छूतक नहीं जाते। उनके जीवन को जितनी श्रापत्तियाँ हैं उनको भक्त-वत्सल राम श्रपने ऊपर ले लेते हैं; सेनापित को उनका श्रमुभव कक नहीं होता।

१७ ताही भाँति व्यक्तंसेनापित जैसे पाऊँ — जिस प्रकार भगवान् के दर्शन मिलेंगे में जसी प्रकार यत्न कहँगा। कंथा — गुदड़ी। जतीन के — यितयों के। बहिराऊँ — बहलाऊँ गा।

२१ जुतौरन = वे कटे-पुराने वस्त्र जो उतार कर रख दिए हों, जिनका व्यवहार ग्रब न होता हो। छाप=शंख-चक्र ग्रादि के चिन्ह जिन्हें वैष्णाव लोग विविध ग्रंगों पर छपवा लेते हैं। गुंज=घुघची, बीरबहूटी। २३ हेतु—प्रीति, श्रनुराग । जानि बड़ी सरकार कौं—यह समभ कर कि मैं महाराज रामचंद्र के दरबार का श्रादमी हूँ, मेरी पहुँच वहाँ तक भी है। पाइपोस (फा॰ पापोश)—जूता। बरदार (फा॰)—वहन करने वाला, ढोने वाला।

२४ श्रसन = भोजन । हेतु सन=प्रीति से । चौकी = रखवाली, पहरा । गरुड़-केतु = विष्णु ।

२५ धाराधर=बादल । करुनालय= करुगा के भ्रालय अथवा भांड़ार। २६ इकौसे=एकांत, ग्रलग ।

२७ सरन=ग्राश्रय। त्रास लछ मन के=मन के लाखों भय ग्रथवा कष्ट।

२८ अनबात = कटु वचन । सूख-पीन = सुख से संपन्न ।

३१ दार = काठ। सून = प्रसून, पुष्प। राखु दीठि अंतर, कछू न सून-अंतर है = प्रतिमा को ढकने वाले पुष्पों के नीचे कुछ नहीं है, यह तेरा भ्रम है जो तूसमभता है कि पुष्पों के नीचे भगवान् की मूर्ति विराजमान है। यदि तू ब्रह्म को खोजना चाहता है तो अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बना। वहीं तुभे ब्रह्म का आसन दिखलाई पड़ेगा। निरंजन = माया से निर्लिप्त ब्रह्म। कहीं = सीख। देहरें = मंदिर।

विशेष :- श्रंतिम पंक्ति में यति-भंग दोष है।

३२ ती=स्त्री। रथ=शरीर।

३३ कमलेच्छन=विष्णु । पाइक=सेवक । मलेच्छ=म्लेक्ष ।

३४ गाह=ग्राह । कतराहि मात=भव-सागर को बचा कर निकल जाने की चेष्टा मत कर । कुंजर=गज । धरहरि=रक्षा ।

३५ जोष=स्त्री । अजहूँ न उह रत है = तू आज भी उस (परमात्मा) में अनुरक्त नहीं है । घुनच्छर=''ऐसी कृति वा रचना जो अनजान में उसी प्रकार हो जाय, जिस प्रकार घुनों के खाते-खाते व्यक्त ही में अक्षर की तरह के बहुत से चिह्न वा लकीरें बन जाती हैं''।

३६ कुलिस = वज्र । करेरे = कठोर । तोरा = पलीता, जिसकी सहा-यता से तोड़ेदार बंदूक छुटाई जाती है। तमक = तीव्रता । तरेरे = क्रोधपूर्ण वृष्टिपार्त करते हुए। दरेरे कै = रगड़ कर, चूर्ण कर। कलमें क्पाप। बर करना-बरष हैं = उत्तम करगा की वर्षा करने वाले हैं। ग्रानियारे = नूकील। ३८ नकवानी हैरानी । जगबंद जगद्वंद्य, सारा संसार जिसकी पूजा करे।

३६ प्रान-पत ताने — प्राणों की पति ग्रथवा मर्यादा को ताने हुए ग्रथीत् किसी प्रकार ग्रपने प्राणों की रक्षा किए हुए। सँघाती — साथी। गाढ़ मैं — संकट में। गरुड़ व्वज् — विष्णु। बारन — गज, हाथी। कमला-निवास — •विष्णु, जिनके हृदय में लक्ष्मी का निवास है।

विशेष:—'प्रान पत ताने'—यद्यपि इस वाक्य खंड का भावार्थ स्पष्ट हो जाता है किंतु यह प्रयोग कुछ ग्रसाधारण है। दिए हुए पाठांतरों में से 'प्राच पर तायें' तो बिलकुल ही ग्रस्पष्ट है। 'प्रान पति ताने' तथा 'प्रान पत ताने' में कोई विशेष ग्रंतर नहीं है।

४० जानि=ज्ञानी । जौब=जौ + ग्रब । जौब रावरे मन टिकै = ग्रब यदि हमारी युक्ति आपके मन को जँवे अथवा उचित प्रतोत हो । ओप = कांति । श्रीवर = लक्ष्मी के पति विष्णु । छोबर = मोटी छोट का कपड़ा । रोवत में श्रीवर ...... उपटि कै = द्रौपद्री ने रोते-रोते विष्णु को 'श्रीवर' कह कर पुकारा किंतु रोने के कारण द्रौपदी के शरीर से छींट का वस्त्र निकलता ही चला आता है ।

४१ बास मैं=निवास स्थान में। जगिन्नवास = परमात्मा। वा समैं = उस संकट के समग्न। दिखाई प्रीति बास मैं = वस्त्र के मिस भ्रपनी प्रीति सूचित की; वस्त्र को बढ़ाकर भ्रपना स्नेह प्रदिश्ति किया।

.४२ पित लागी पतता नहीं चपितयों को अपने 'पित-पन' का थोड़ा भी ध्यान न रहा, पित होते हुए भी उन्होंने अपना कर्तव्य-पालन करके द्रौपदी की रक्षा न की । पीतबास चिला वस्त्र अर्थात् पीतांबर धारण करने वाले कृष्ण ।

४३ पति=प्रतिष्ठा, मर्यादा । बर = बल । मंदर मथत...छीर जिमि = द्रौपदी के शरीर से श्वेत वस्त्र की साड़ी निकलती चली भ्राती है, ऐसा जान पड़ती है मानो मंदराचल पर्वत क्षीर-सागर के दुग्ध को मथे डालता हो । छीर= साड़ी का सिरा । चीर = वस्त्र ।

४५ उतंत्र—उच्च, श्रेष्ठ । उत्तमंग—उत्तम ग्रंग वाली । ग्रगाऊ—पेशगी, समय के पहले ही।

४६ सदन उषित रहु=ग्रपने घर में जम कर रहो। पुरंदर=इंद्र।

खटकै = चिंता उत्पन्न करती हैं।

५० ग्रछत=रहते हुए, सम्मुख, सामने । भानु-सुत = सूर्य के ग्रंश से उत्पन्न सुग्रीव ।

५१ दुरित = पाप । खूंट = भ्रोर, तरफ। कालकूट = भयंकर विष। श्रपदि = भ्रनरीति, ग्रन्यथाचार।

१२ चुरणोंदक=चरणों का जल। चप=दबाव। जम-दुंद=यमरार्ज द्वारा किए गए उत्पात भ्रथवा उपद्रव। बेनी=चोटी। बेनी मैंनका की गूँद....... इ०=गंगा-जल पान करने से तुभे स्वर्ग मिल जायगा भ्रौर तब तुभे वहाँ पर मेनका की चोटी गूँथने का भ्रवसर मिलेगा। तात्पर्य यह है कि तुभे स्वर्ग में भ्रष्सराभ्रों का साहचर्य मिलेगा।

१३ मर्यौ हो = मरा था। मगह = मगहर। जनश्रुति के अनुसार मगहर में मरने वाला व्यक्ति अगले जन्म में गथा होता है। कीनौ गर-जोरि और नारकीन बीच घेरि.....पाप काज के = यमराज के दूतों ने उस पापी को अन्य रात-दिन पाप करने वाले पापियों के बीच घेर कर एक साथ रक्षुा। ताहि के करंकै......सुर साज के = उस पापी के नरक चले जाने पर उसके संबंधी उसकी ठठरी को गंगा में नहलाने के लिए ले गए (शव जलाने के पहले गंगा-स्नान आवश्यक माना जाता है), किंतु गंगा-जल को स्पृशं कर्ती हुई वायु के लगते ही देवता लोग वायुयान सजाकर हा जिर हुए अर्थात् उस पापी के सब पाप कट गए और उसके स्वर्ग जाने की तैयारी होने लगी। साँकरैं कटाइ......जमराज के = यमदूतों को तुरंत दौड़ा कर तथा उस यमराज के कैदी की बेड़ियों को कटा कर देवता लोग उसे नरक से छुटा कर ले चले।

५४ सुरसरि = गंगा। सुर = देवता। सरि = बराबरी। दाता याही कै.....सुभ काज के = शुभ कार्य अथवा उत्तम फल देने वाली इसी गंगा की घारा द्वारा लोग मुक्त हो जाएँगे। भ्रोक = जिल्ला शोक = समूह। निसें = नष्ट हो जाते हैं। दोक जल-कन चालैं = जल की दो बूँदों के चखने से। भ्रोक = चुल्लू।

४४ मोह-सर-सरसाने चमोह रूपी सरोवर में वृद्धि प्राप्ते किए हुक्, मोह के वातावरण में पले हुए। पैंड़ौ चमार्ग। ग्रटकरिय चग्नन्दार्जे लगाइए, अनुमान कीजिए। राम-पद-संगिन्से चगंगा विष्णु (जिनके राम ग्रवतार

#### हैं) के चरणों से निकली हैं।

५७ मघ—मघा नक्षत्र में, माघ मास में। मघवा—इन्द्र । समन—दमन । सो न दूजियँ—वह श्रद्धितीय है, वैसी दूसरी नहीं है। बारि—जल। दानवारि —दानुवों के वैरी अर्थात् देवता। नै करि—विनम्न होकर। बिनै—विनय। श्रुर-सिंधु—सुरसरिता, गंगा। रन—समुद्र का (यहाँ पर जल का) छोटा सा खंड। सुर-सिंधुरन—देवता श्रों के हाथी (ऐरावत ग्रादि)। कूल-पानि—किनारे का जल। त्रिसूल-पानि—शंकर।

्रूट हरि-पद पाँउ घारै = विष्णु के पद पर पैर रखती है प्रर्थात् विष्णु की पदवी प्राप्त करती है। पिततों का उद्धार करने में विष्णु की बराबरी करती करती है। वार्कों भगीरथ नृप.....इ० = गंगा के घ्रतिरिक्त और किसके लिए भगीरथ ने तप द्वारा ग्रपने शरीर को जलाया था? भगीरथ ने इतनी घोर तपस्या गंगा की प्राप्ति के लिए ही की थी। तातैं सुरसिर जू की......इ० = ऐसी गुरावती होने के काररण ही गंगा 'सुरसिर' कहलाती है।

५६ ग्ररथ=हेतु, निमित्त । विरथ ह्वं = रथ को त्याग कर । काहे कौं विरथ.....इ०=यदि गंगा इतनी महत्वपूर्ण न होती तो भगीरथ ग्रपना राजसी ठाट-वाट छोड़ तपस्या कर ग्रपने शरीर को व्यर्थ में क्यों जलाते ?

६ • अरंग=विझ-वाधाएँ। ईस =िशव । सेनापित जिय जानी...इ० शिव के आधे अंग में पार्वती जी का कब्जा है। अविशिष्ट आधे अंग में बिष, सर्प तथा अन्य भयंकर विष्न-बाधाओं का साम्राज्य है। ऐसी विषम परिस्थिति में शिव के शरीर का थोड़ा सा भाग भी बाकी न बच रहता, यदि उनके शिर पर सुधा से भी सहस्र गुने प्रभाव वाला गंगा जी का जल न होता।

ृृृृ् पावै राज बसु—कुबेर का राज्य पाता है। दुधार<del>—दूध देने</del> वाली।

६३ गाइन = गांवका। ग्रालापत हो = ग्रालापता था। लागे सुर दैन = गायक कै सुर में सुर भिलाने लगे। ग्रालापिहौं ग्राकेलौ = मैं स्वयं ग्रालाप भरूँगा। 'सुरनदी जैं' = गंगा की जय। गरुड़-केतुं = विष्णु। धाता = विधाता, ब्रह्म।

दि ४ लहुरी — छोटी । ताँति — धनुष की डोरी । भौर = तेज पानी में पड़ने वाले चक्कर । फटिका — गुलेल की डोरी के बीचोबीच रस्सी से बुन • कर बनाया हुग्रा वह चौकोर हिस्सा जिसमें अमट्टी की गोली रख कर चलाई

जाती है। पानि = १ जल २ हाथ। कोटि = १ घनुष का सिरा २ करोड़। कलमष = १ काले (सं० कल्माष) २ पाप। गुलेला = मिट्टी का छोटा सा गोला जो गुलेल से फेंका जाता है। बलुला = बुदबुद। कलोल = तरंग।

६५ नीर घार जल की घारा। निरधार निरधार हूँ कौं निरुचय ही निराश्रय क्यिक को। ग्राधार प्यान , ग्राश्रय। सिन्नधान समीप । भगवान मानी भव हूँ स्वयं शिव ने इसे पूज्य माना है। कामधेनु हीन कामधेनु जिसकी बराबरी को नहीं पहुँचता। जाकों देखें बारि.....इ० जिसके जल को देखने से दीन व्यक्ति फिर कभी दरिद्री नहीं होता है।

६६ कछुव न छोजै = कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, किसी प्रकार की कमी नहीं होती। हरिपुर की नसैनी = बैकुंठ जाने की सीढ़ी। विसुन पदी = गंगा। जाहनवी = (जाह्नवी) गंगा। नबी = पैगम्बर, रसूल।

६७ कहा जगत ग्राधार ?=ग्रंन (ग्रञ्ग)। कहा ग्राधार प्रान कर ?= तन। कहा बसत बिधु मध्य ?=एन ग्रथवा एगा ('एगा' काले रंग के मृग को कहते हैं; कस्तूरी-मृग)। दीन बीनत कह घर घर ?=कन (कग्ग)। कहा करत तिय रूसि ?=मान। कहा जाचत जाचक जन ?=घन। कहा बसत मृगराज ?

**=**वन कहा कागर की कारन ? =सन ( प्राचीन समय में 'कागर' या कागज सन से बनाया जाता था)। धीर बीर हरपत कहा?=रन(रग्। चारि बेद गावत कहा ?= 'स्रंत एक माधव सरन' (ग्रंत में विष्णु ही सबके ग्राश्रय स्थान हैं)।

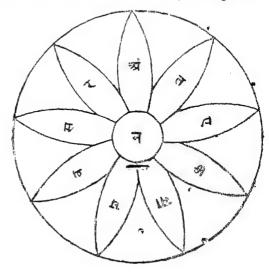

विशेष:-इस छंद से चित्रालंकारों का वर्णन प्रारंभ होता है। उक्त छंद कमल-

बद्धोत्तर का उदाहरए। है। इसमें कुल दस प्रश्न हैं। ग्रंतिम प्रश्न का उत्तर 'ग्रंत एक माधव सरन' है। इसी उत्तर में श्रन्य नौ प्रश्नों के उत्तर भी हैं। प्रत्येक उत्तर का ग्रन्तिम वर्ण दसवें प्रश्न के उत्तर का ग्रन्तिम वर्ण (ग्रर्थात् 'न') रहता है। इनमें (ग्रर्थात् 'न' में) दसवें प्रश्न के उत्तर के पहले, दूसरे, तीसरे....माडि वर्णों को जोड़ देने से कमशः पहले, दूसरे तथा तीसरे....ग्रादि प्रश्नों के उत्तर (ग्रर्थात् ग्रंन, तन, एन....ग्रादि) मिल जाते हैं । उक्त कमलबर्दीत्तर को ऊपर दिए हुए चित्र में चित्रित किया गया है।

्द को मंडन संसार ? = सील (शील ग्रथवा सद्वृत्ति ही सांसारिकों को ग्राभूषित करती है)। गीत मंडन पुनि को है ? = ताल (गायक के गीत का सींदर्य ताल के कारण ग्रोर भी ग्रधिक हो जाता है)। कहा मृगपित कीं भच्छ ? = पल (गांस)। कहा तहनी मुख सोहै ? = तिल। को तीजो ग्रवतार ? = कौंल (कोल)। कवन जननी-मन रंजन ? = वाल (बालक)। को ग्रायुध ब्लुदेव हत्थ दानव-दल-गंजन ? = हल (बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई थे। हल तथा मूसल इनके ग्रस्त्र माने जाते हैं)। राज ग्रंग निज संग पुनि कहा निरंद राखत सकल ? = बल (शिक्त)। सेनापित राखत कहा ? = 'सीतापित कों बाहु बल' (सेनापित को राम के बाहु-बल का भरोसा है)।

६६ को पर भारी पीय ? = जार (उपपित)। करन हंता पुनि को है ? = नर (ग्रर्जुन)। को बिहंग पुनि पढ़इ ? = कीर। कौन गृह पंकज कों है ? = सर (सरोवर)। को तरु प्रान निधान = जर (जड़)। कवन बासी भुजंगमुख ? = गर (विष)। को हरषत घन देखि ? = मोर। कवन बाढ़त तुसार दुख ? = दर (ईख)। ग्रादान दान रच्छन करन को कृपान धारै समर ? = कर (हाथ)। सेनापित उर धरत कह ? = 'जानकीस जग मोद कर' (सेनापित राम को हृदय में धारण करते हैं जो संसार को प्रमुदित करने वाले हैं)।

विशेष:—'नर देवी भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा के पुत्र धर्म नै दक्ष की दस कन्याओं से विवाह किया था जिन के गर्भ से हरि, कृष्ण, नर ग्रीर नारायण नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए थे। इनमें से हरि ग्रीर कृष्ण

ृ "भ्रच्छर पढ़ो समस्त को, भ्रन्त बरन सो जोरि । कमलबन्य उत्तर वहै, ब्यह्स्त समत बहोरि ॥

<sup>—</sup>काव्यनिर्गार्थ (चित्रालंकार वर्णन, दोहा २४)

योगाभ्यास करते थे और नर-नारायण हिमालय पर कठिन तपस्या करते थे। उस समय इंद्र ने डर कर इनकी तपस्या भंग करने के लिए काम, क्रोंध धौर लोभ की सृष्टि की धौर उन तीनों को नारायण के सामने भेजा, परन्तु नर-जाख्यण की तपस्या भंग नहीं हुई। तब इंद्र ने कामदेव की शरण ली। कामदेव अपने साथ वसंत, रंभा और तिलोत्तमा धादि अप्सराभ्रों को लेकर नर-नारायण के पास पहुँचे। उस समय अप्सराभ्रों के गाने भ्रादि से नर-नारायण की आँखें खुलीं। उन्होंने सब बातें समभ लीं भौर इंद्र को लिजत करने के लिए तुरंत अपनी जाँघ से एक बहुत सुन्दर अप्सरा उत्पन्न की जिसका नाम उर्वशी पड़ा। इसके उपरान्त उन्होंने इंद्र की भेजी हुई हजारों अप्सराभ्रों की सेवा करने के लिए उनसे भी अधिक सुन्दर हजारों दासियाँ उत्पन्न कीं। इस पर सब अप्सराएँ नर-नारायण की स्तुति करने लगीं। इन अप्सराभ्रों ने नारायण से यह भी वर माँगा था कि भ्राप हम लोगों के पति हों। इस पर उन्होंने कहा था कि द्वापर में जब हम अवतार लेगे तब तुम राजकुल में जन्म लोगी। उस समय तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तदनुसार नारायण तो श्रीकृष्ण और नर भ्रज्न हुए थे।"

७० चर श्रचर श्रयन = जो स्थावर तथा जंगम सबका श्राश्रय-स्थान है। ससघर गन दरसन = जो शिव के गर्गों को दर्शन द्वेने वाला है। गगन चर=देवता।

विशेष :—यह छंद 'ग्रमत्त' का उदाहरण है जिसमें बिना मात्रा वाले शब्द रक्खे जाते हैं—

> 'विन मत्ता वरएहि रचैं, इ उ ए कछु नाहि। ताहि अमत्त बखानिये, समभौ निज मन माहि॥

> > ('काव्य प्रभाकर')

७१ जी में दरद छक्यौ...काटै तैं हरे हरे इस पंक्ति का ग्रर्थ, बहुत स्पष्ट नहीं है। इसकी गित भी बिगड़ी हुई है। िकसी भी पोथी के पाठ द्वारा इस दोष का परिहार नहीं होता है। कदाचित् इसका भावार्थ इस प्रकार है — तू नाना प्रकार के ग्रहंकारों से छका हुग्रा है (पूर्ण है), तेरे हुक्य में थोड़ी, भी कसक नहीं है, तू कितने ही हरे हरे वृक्षों को मकान ग्रादि बनाने के लिए काट डालता है। पाइ नर...रत न दर — मानव शरीर पाकर भी तू राम में भली प्रकार ग्रनुरक्त न हुग्रा। हेतु — प्रीति। ग्रीर न...ग्राजु गित —

तेरी मुक्ति के लिए म्राज म्रौर कोई दूसरी युक्ति नहीं है ( म्रर्थात् हरिभितत द्वारा ही तेरा मोक्ष हो सकता है)।

७२ बरती रिंह कै च उपवास करके । साध च इच्छा, श्रिभिलाषा । विषै की कतार च विषय-बासनाओं की पंक्ति (श्रर्थात् समूह) । किर हरतार च हैरताल लगा कर, नष्ट कर । करतार = १ ''लकड़ी, काँसे श्रादि का एक बाजा जिसका एक जोड़ा हाथ में लेकर बजाते हैं' २ मृष्टिकर्ता।

७३ इसका ग्रर्थ स्पष्ट नहीं है।

विश्रेष:—७३ वें छंद से लेकर ८० तक नियमाक्षर शब्द-रचना के उदाहरण दिये हुए हैं। इन छंदों द्वारा कोई चित्र नहीं बनते हैं। इनके पढ़ने में एक प्रकार की विचित्रता जान पड़ती है इसी से इन्हें चित्रालंकार कहते हैं (चित्र—विचित्र)। भिखारीदास ने इन्हें ''बानी को चित्र'' कहा है—

''प्रश्नोत्तर पाठान्तरो, पुनि बानी को चित्र। चारि लेखनी चित्र को, चित्र काव्य है मित्र॥''

७३ वें छंद में यह विशेषता है कि उसमें केवल एक ही म्रक्षर ('ल') प्रयुक्त हुम्रा है। इसी प्रकार ७४ वें छंद में केवल दो म्रक्षर ('र' तथा 'म') प्रयुक्त हुए हैं।

७४ रामा = स्त्री । रारि=भगड़ा, व्याधि । रमा = सीता । मार = कामदेव ।

श्चर्यः — रे (मूर्खं!) (तू) स्त्री में रमण करता है (अनुरक्त रहता है), (किंतु) (तेरे) रोम रोम में व्याधियाँ (भरी हुई हैं); (तुभे उचित है कि) (तू) सीता (तथा) राम में अनुरक्त हो, (और) रे (मनुष्य!) कामदेव को मार (कामदेव को भली प्रकार दमन कर)।

७५ लीला = रहस्यपुर्णं व्यापार । लोने = सुन्दर । निलन = कमल । लोल = चंचल । निलै = ग्राश्रय स्थान । नौल = नवल, सुन्दर । लौ = ग्राशा, कामना ।

ग्नर्थं:—सुन्दर कमल (के) समान लीला स्त्री (के) नेत्रों में लीन है (ग्नर्थात् स्त्री के नेत्र सुन्दर कमल-दल के समान चंचल हैं); (नेत्र) लाली के ग्नाश्रय (हैं) (नेत्र बहुत लाल हैं), (तथा) सुन्दर प्रियतम (की) ली (में) लीन

१ काव्यनिर्णय (चित्रालकार वरोन, दौहा संख्या ४)।

(रहते हैं) (ग्रर्थात् नेत्रों को प्रिय के दर्शनों की कामना सदा बनी रहती है)।

७६ ग्रर्थ:—(यदि) मुनियों (का) मन कामदेव (को) मानता है (कामदेव के वश में हो जाता है) (तो) नियम ('नेम') मौन (हो जाता है) (नियम भंग हो जाते हैं) (तथा) नाम नम जाता है (मिट जाता है); (यह देख कर विशेष धाश्चर्य न करना चाहिए क्योंकि) मानिनी के नेत्र (बड़े) नामी हैं; मन-चाही बात कर डालते हैं, (वे) मानो मीन (हैं)।

७७ सुरसरी=गंगा । संसी=संशय, श्राशंका । सास=साँस, निश्वास । रस-रास=श्रानन्द का भांडार ।

श्रथं:—हे शूरवीर (व्यक्ति!) (तू) गंगा (का) स्मरण कर (गंगा-सेवन कर), (क्योंकि) साँस (का) संशय (है) (श्रर्थात् साँस का क्या ठिकाना, श्राई-ग्राई, न ग्राई न ग्राई), (तू) संसार से क्रोध (पूर्वक) रुष्ट होकर उस ग्रानंद (के) भांडार (परब्रह्म का) स्मरण कर (मायात्मक जगत् से उदासीन होकर ब्रह्म का व्यान कर)।

७८ दादनी = वह रकम जिसे चुकाना हो। यह शब्द फारसी 'दादन' से बना है जिसका अर्थ 'देना' होता है। यहाँ पर इसका प्रयोग दान के अर्थ में हुआ है। दानी दंदन = देवता, यहाँ पर राम। दादि दै = प्रशंसा करके।

सर्थः — दानी ं (व्यक्ति) (ने) नित्य दान देकरें (ग्रपना) दाना-दाना दे दिया (प्रथित् उसके पास जो कुछ था वह उसने बाँट दिया); (यह देख कर) राम (ने) (उसकी) प्रशंसा कर (उसे) दाना-दाना दे दिया (राम ने उसकी दानशोलता देख कर उसे उसकी सारी संपत्ति फिर से दे दी)।

७६ रूरी=सुन्दर । हेरि=चितवन ।

श्रवतरएा: —दूती कृष्ण को नायिका पर श्रनुरक्त कराने के लिए नायिका की प्रशंसा कर रही है।

श्रर्थ:—है हिर ! (मैं तो) (इसकी) सुन्दर चितवन देखने पर हिर गई (मैं तो मुग्ध हो गई हूँ), (तू भी) हार जायगा (तू भी इस पर मुग्ध हो जायेगा); नाना प्रकार के हीरों (द्वारा) हार (बनाया जाता) है (श्रर्थात ऐसे तो तू ने श्रनेक ही हों के हार देखे होंगे), (किंतु) हे हिर ! (इस स्त्री रूपी) हीरे की देख (यह स्त्री रूपी हीरा उन हारों के हीरों से कहीं बढ़कर है)।

विशेष:—इस छंद का ग्रर्द दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है।
.कृष्ण को लक्ष्य कर दूती नायिका से कह रही है कि हरि को देख कर मैं हार

गई, तूभी उन पर मुग्ध हो जायगी, संसार में हीरों के अनेक हार देखे जाते हैं किंतु हे सखी ? जरा इस हिर ऊपी हीरे को तो देख। यह उन हीरों से बहुत बढ़ कर है।

्र रित = प्रीति । तारे = नेत्र । तंत्री = वे बाजे, जिनमें बजाने के लिए तार लगे हुए हों जैसे वीएा । रूरी = श्रेष्ठ । ररै = रट लगाए हुए है । तीर = समीप ।

भ्रवतरण: --दूती कृष्ण से रूठी हुई नायिका की दशा का वर्णन कर रही है।

ग्रथं:—(हे कृष्ण !) (तुम्हारे) नेत्र (रूपी) वाणों (से) रेती जाने पर (विद्ध होने पर) तुम्हारी प्रीति (में) (वह) रात से अनुरक्त है; तुम्हारी नायिका वृक्ष (के) समीप वीणा से (भी) श्रेष्ठ (मधुर ध्विन से) (तुम्हारे नाम की) रट लगाए हुए है (ग्रर्थात् यद्यपि वह रात को तुम से रूठ कर चली गई किंतु फिर भी-चुम्हारे कटाक्षों का उस पर इतना ग्रसर हुग्रा कि वह घर वापस न जा सकी। तुम्हारे घर के समीप ही एक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर तुम्हारा नाम जपती रही)।

द? सपरे=स्नान करने पर । सुरसरि=गंगा ।

श्रथे: -- श्रव रैनानादि करने पर गंगा शिव, केशव (तथा) ब्रह्मा के लोक पहुँचा देती हैं (जीवन्मुक्त कर देती हैं)। श्रवश होने पर (सब प्रकार से हताश हो जाने पर) गंगा शिव के (भी) समस्त विधानों को उलट देती हैं (पीड़ितों की सहायता करने में शिव की श्राज्ञा का भी उल्लंघन कर देती हैं)।

द२ मानी=जिसने मान किया हो, रूठा हुग्रा व्यक्ति । ती = स्त्री । छन=क्षराः। तीर=बारा । मार=कामदेव । गुमानी=ग्रभिमानी । तीछनैं= तीक्ष्रा ।

ग्रर्थं:—नायिका (ने) मार्ग (में) रूठे हुए (नायक) को पकड़ कर (ग्रर्थात् उसे लक्ष्य कर) (एक) क्षरा (में ही) (नेत्र रूपी) तीर छोड़ा; (उस कटाक्ष का नायक पर ऐसा प्रभाव हुग्रा मानो) ग्रभिमानी कामदेव (ने) कुपित होकरै तीक्ष्ण वार्ग छोड़ा हो।

द३ ग्रर्थं :—(तू) सुख से (सहज में ही) प्रतिष्ठा ('पति') नहीं प्राप्त कर सकेगा ('पाइहै') । विभिन्न प्रकार की भिक्तियों को मन में जान ले (श्रर्थात् यदि तू सुख चाहता है तो पहले नवघा भक्ति से परिचय प्राप्त कर); सेनापित

(कहते हैं कि ) मैं जानता हूँ, (तू ) भक्ति-पूर्वंक फुकने में ही सुख पाएगा (भगवान को प्रशाम करने में ही सच्चा सुख है )।

प्र खंड च टुकड़ा। परि चपरे। मघु च १ मिठाई २ एक दैत्य जिसे विकृ्णुने माराथा।

अर्थं:—सीता रानी (के) प्रिय का नाम मिठाई (के) टुकड़ों (से) परें (है) (अर्थात्\*राम-नाम मिठाई से कहीं अधिक मधुर है); सीता रानी (के) -प्रिय का परिगाम मधु (नामक दैत्य) (का) नाश (करना) है (अर्थात् विष्गु का प्रयोजन मधु का नाश करना था)।

५५ कहरन तैं=कष्ट द्वारा पीड़ित होने से ।

श्रथं:—हे नरक-हरएा ! (श्रथां त् लोगों को मुक्त कर स्वर्ग भेजने वाले भगवान् !) सेवक नरों को (सेवा करने वाले मनुष्यों को ) तुम (ही) कष्ट द्वारा पीड़ित होने से बचाश्रो, हे करुएा के भांडार ! मेरे ऊपर दया करने (में) क्यों उदासीन हो (ग्रथांत् तुम तो करुएा के भांडार होते हुए भी हम पर करुएा नहीं करते हो)।

# छंदों की प्रथम पंक्ति की त्र्यकारादि-क्रम-सूची

| प्रथम पंक्ति                                               |       | ∽पृष्ठ-संख्या |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| श्रॅंखियां सिराती ताप छाती की बुभाती रोम                   | •••   | २४            |
| भ्रंजन सुरंग जीते खंजन, कुरंग, मीन                         | •••   | 38            |
| ग्रगम ग्रपार, जाकी महिमा कौ पारावार                        | •••   | ७३            |
| ग्रति ही चपल ए बिलोचन हठीले ग्राली                         | •••   | र्४०          |
| श्रधर कीं रस गहैं कंठ लपटाइ रहैं                           | •••   | २०            |
| भ्रब ग्रायौ भादौं, मेह बरसै सघन कादौं                      | •••   | ६३            |
| म्र <b>ब ग्रा</b> यौ माह प्यारे ला <b>ग</b> त हैं नाह, रबि |       | ६५            |
| श्रब सपरे सुरसरि करै सिव के सब बिधि बाम                    | •••   | रे१७          |
| श्रमल ग्रखंड चाउ रहै ग्राठ जामैं ऐसी                       |       | ફેશ્ર         |
| श्रमल कमल, जहाँ सीतल सलिल, लागी                            |       | ५२            |
| म्ररि करि प्राँकुस बिदार्यौ हरिनाकुस है                    | •••   | १०४           |
| ग्रस्न ग्रधर सोहै सकल बदन चंद                              | •••   | १०            |
| श्रसरन सरन, सकल खल करखन                                    | • • • | ११६           |
| श्राई रितु पाउस कृपाउस न कीनी कंत                          | •••   | ६०            |

| छंदों की प्रथम धुंक्ति की स्रकारादि-क्रम-सूची                |       | 389        |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|
| भ्राए परभात सकुचात भ्रलसात गात                               | •••   | 80.        |
| ग्रादर बिहीन, नाहि परद्वार दीन जाइ                           | • • • | १०३        |
| ग्रानँद कों कंद मुख तेरौ ता स <b>मान</b> चंद                 | •••   | २६         |
| श्रानंद मगन चंद महा मिन-मंदिर मैं                            | •••   | ७७         |
| ग्राप ईस सैल ही मैं ग्रलक बहुत भाँति                         | •••   | 38         |
| <b>ग्रा</b> यसु <b>"</b> भ्रपार पारावार हू के पाटिबे कौं     |       | <b>£</b> x |
| <b>ग्रायौ</b> जोर जड़काली, परत प्रबल पाली                    | * * * | ६६         |
| ग्रार्यो राम चापहि चढ़ाइबे कों महा-बाहु                      | •••   | ७४         |
| भ्रायौ सखी पूसी, भूलि कत सौं न रूसी, केलि                    | •••   | લ્ ૬       |
| इत बैद-बंदी बीर बानी सौं बिरद बोलैं                          | •••   | 5 X        |
| <b>उन ए</b> ते दिन लाए, स <b>खी ग्र</b> जहूँ <b>न ग्रा</b> ए | •••   | ६२         |
| एरे मन मेरे, खोए बासर घनेरे, करि                             | •••   | १०४        |
| भ्रौरै भयौ रुख तातैं कैसे सखी ज्यारी होति                    | •••   | 3          |
| श्रौसरें हमारे श्रौर बालै हिलि-मिलि रमैं                     | •••   | ११         |
| कंज-के समान सिद्ध-मानस-मधुप-निधि                             | •••   | ७२ 🕶       |
| कब दिन दूलह के भ्ररुन-बरन पाइ                                | •••   | ६८         |
| कमल तैं कोमल, बिमल ग्रति कंचन तैं                            | •••   | ५३         |
| कमले न श्चादरत रागे अरुन घरत                                 | •••   | २७         |
| करत कलोल स्रुति, <b>क्षेरघ,</b> श्रमोल, लोल                  | •••   | ₹ १        |
| करन छुदत बीच ह्वं कै जात कुंडल के                            | • • • | ११         |
| करि ध़ीर नादै, कीनौ पूरन प्रसादै दौरि                        | •••   | १०६        |
| क <b>रै</b> ना निधान, जातैं बिमल ज्ञान                       | •••   | १०२        |
| कल है क़रति सब द्यौस निसाकर मुखी                             | • • • | २८         |
| कहा जगत् भ्राधार ? कहा भ्राधार प्रान कर ?                    | •••   | 8-6 ×      |
| काढ़त निषंग तैं, न साधत सरासन मैं                            | •••   | 38         |
| कार्तिक की राति थोरी करेरी सियराति; सेना-                    | •••   | ६४         |
| कौंम की कमान•तेरी भृकुटी कुटिल ग्राली                        |       | 35         |
| काम-केलि-कथा कनाटेरी दै सुनन लागो                            | •••   | ४६         |
| काम्•कै प्रथम्•जाम, बिहर्ं• उसीर घाम                         | •••   | ५७         |
| काल ते कराल कालकूट कंठ माँभ लसै                              |       | ११३        |
| कालिदी की घार निरंघार है ग्रंघर, गन                          | ****  | ३३         |
|                                                              |       |            |

| कीजिए रजाइस कौं, हरि-पुर जाई सकौं        | •••   | 59          |
|------------------------------------------|-------|-------------|
| कीजै को समान, चापवान सौं बिराजमान        | • • • | 68          |
| कीनी परिकरमा छलत बलि बामन की             | •••   | १ ३         |
| कीने नारि नीचे बैठी नारी गुरुजन बीच      |       | २५          |
| कीने सौ जनम ही मैं, जे श्रघ जन मही मैं   | •••   | <b>११</b> २ |
| कींनी बालापन बालकेलि मैं मगन मन          | •••   | 23          |
| कीनो है प्रसाद, मेटि डरचौ है बिषाद, दौरि | •••   | 33          |
| कूंद से दसन घन, कूंदन बरन तन             | • • • | ३४          |
| कुबिजा उर लगाई हमहूँ उर लगाई             | • • • | २१          |
| कुस लव रस करि गाई सुर धुनि कहि           |       | १इ,६४       |
| केतिक, श्रसोक, नव चंपक, बकुल कुल         | •••   | ५५          |
| केती करी कोई, पैयै करम लिख्योई; तातैं    | •••   | १०५         |
| केस रहैं भारे मित्र कर सीं सुधारे तेरे   | • • • | 9           |
| केसरि निकाई, किसलय की रताई लिए           | • • • | <b>३२</b>   |
| केसौ भ्रति बड़े जहाँ भ्ररजुन पति काज     | •••   | - 2 8       |
| कोई एक गाइन ग्रलापत हो साथी ताके         | •••   | <b>१</b> १३ |
| कोई परलोक सोक भीत भ्रति बीतराग           | •••   | 33          |
| कोई महा पातकी मरचौ हो जाइ मगह मैं        |       | १३०         |
| कोट गढ़ गिरि ढाहैं जिनकीं दुरग नाहैं     | • • • | २२          |
| को पर नारी पीउ ? करन-हंता पुनि को है ?   | ***   | <b>६</b> ६स |
| कोप्यो रघुनाइक कीं पाइक प्रबल कपि        | • • • | <b>५</b> २  |
| को मन्डन संसार ? गीत मन्डन पुनि को है ?  | • • • | १ % प्र     |
| कोमल, ग्रमल, कर कमल बिलासिनी के          | • • • | ४७          |
| कोह्रकीं घटाइ, लोभ मोहन मिटाइ, काम       | • • • | ११३         |
| को है उपमान ? भासमान हू तैं भासमान       | • • • | ६ ५         |
| कौंनै विरमाए, कित छाए, ग्रजहूँ न भ्राए   | • • • | 78          |
| कौल की है पूरी जाकी दिन-दिन बाढ़ छिब     | • • • | ধ           |
| कौहू तुव ध्यान करै, तेरी गुनगान कौहू     | •••   | ४४          |
| खंड खंड सब दिग-मंडल जलद सेत              | ,     | ६४          |
| खेत के रहैय अति अमल अरुन नैन             | •••   | १४          |
| गंगा तीरथ के तीर, थके से रही जू गिरि     | •••   | 33          |
|                                          |       |             |

| छंदों की प्रथम पूंक्ति की धकारादि-क्रम-सूची                |       | २४१         |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| गगन-ग्रँगन घनाघन तें सघन तम                                | •••   | ६१.         |
| गाई चतुरानन सुनाई रिषि नारद कों                            | •;•   | * 63        |
| गिरत गहत बाँह, घाम मैं करत छाँह                            | ,     | १०२         |
| गीतिह सुनावैं तिलकन भलकावैं भुज                            | •••   | १५          |
| ग्राह के गहे तैं भ्रति व्याकुल बिहाल भयौ                   | •••   | १०६         |
| ग्रीषम् अपति हर, प्यारे नव जलधर                            | •••   | yε          |
| घर के रहत जाके सेनापित पैये सुख                            |       | २३          |
| घर तै निकसि करि मारि गहि मारत हैं                          | •••   | 25,         |
| चंचल, चिकत, चल, श्रंचल मैं भलकित                           | •••   | ₹ 🖁         |
| च डिका-रमन, मुंड-माल-मेरु करिबे कों                        |       | 03          |
| · चंद की कला सी, चपला सी, तिय सेनापित                      | •••   | ४५          |
| मद दुति मद कीने, नलिन मलिन तैं ही                          | •••   | ४७          |
| चले उत पति के बियोग उतपति भई                               | •••   | ४४          |
| चले तें तिहारे पिय, बाढ़ची है बियोग जिय                    | •••   | ३७          |
| चल्यौ हनूमान राम-बान के समान, जानि                         | •••   | <b>द है</b> |
| चाहत सकल जाहि रति कै भ्रमर है जो                           | •••   | ৩           |
| चाहत है घन जौ तू, सेउ सिया-रमन कों                         | •••   | <i>હ</i> હ  |
| चित चुभी आनि, मुसकानि मन-भावन की                           | •••   | ३५          |
| चीर के हरतु बलबीर जू बढ़ायौ चीर                            | •••   | १०७         |
| चुरइ सलिल, उच्छलइ भानु, जलनिधि-जल भंपिय                    | • • • | 58          |
| चौरासी समान, कटि किंकिनी बिराजित है                        | •••   | ७०          |
| छितयाँ सकुच वाकी को कहै समान तातें                         | •••   | ३०          |
| छाँड़ि कै कुपैंड़ें, पैंड़ें परे जे बिभीषनादि              | •••   | <i>७</i> ३  |
| छूटत फुहारे सोई बरसा सरस रितु                              | •••   | 38          |
| छूटे ग्रावै काज भिन्न करत सँजोए साज                        | •••   | २६          |
| छूट्यौ ऐबौ जैबौ, प्रेम-पा <del>टी ज</del> ैं पठैबो, छूट्यौ | •••   | ३७          |
| जनक नरिंद नंदिनी की बदनारिंबद                              | •••   | 95          |
| जनम कमीन भौन बीर जुद्ध भीत रहैं                            | •••   | १४          |
| जरद बदन, पा खाए से रहन, मानौं                              | •••   | ५०          |
| जँह उच्चस्त बिरचि बेद, बंदत सुर-नाइक                       | • • • | <b>5</b> X  |
| जहाँ सुर सभा है सुबास वसुधा कौं सार                        |       | ø           |

| जाउकौ लिलार ताके पाउकौ भ्रघर, नैंन        |       | ४१           |
|-------------------------------------------|-------|--------------|
| जाकी जोति पाइ जग रहत जगमगाइ               | •••   | २३           |
| जाकी नीर-धार निरधार निरधार हू कौ          |       | ११४          |
| जाकी सुभ सूरित सुधारी है सुहाग भाग        |       | ሂ            |
| जाके रोजनामे सेस सहस बदन पढ़ै             |       | ३०           |
| जीकों फेरि फेरि नारि सेनापित सब चाहैं     | •••   | 5 X          |
| जाकौं महा जोगी, जोग-साधन करत हठि          |       | 308          |
| जात है न खेयौ क्यौहूँ बल्ली न लगित नीकी   | •••   | ~ <b>१</b> ३ |
| जाही हतूमान के श्रद्धत श्रपमान पाइ        | •••   | ११०          |
| जिनकी पवन फौक, पंछिन मैं पंछिराज          | • 4 • | 03           |
| जीतत कपोल को तिलोत्तमें श्रनूप रूप        |       | 38           |
| जी मैं दरद न छक्यौ सकल भदन तरु            |       | ११६          |
| जुद्ध-मद-ग्रंघ दसकंघर के महा बली          |       | 03           |
| जेठ नजिकाने सुधरत खसखाने, तल              | • • • | ५६           |
| जेती बन बेली श्रोर तिनकी न कीजै दौर       | •••   | ,24          |
| जोर जलचर, श्रति ऋद्ध करि जुद्ध कीनौ       | •••   | १०६          |
| जौ तैं प्रानण्यारे परदेश कीं सिधारे तौतैं |       | 38           |
| ज्यों ज्यों सखी सीतल करित उपचार सब        |       | .82          |
| भूँठे काज कौं बनाइ, मिस ही सौ घर ग्राइ    | į     | 80           |
| तजत न गाँठि जे भ्रनेक परवन भरे            |       | २६           |
| तिज भुव-ग्रंबर कौं, सीता के स्वयंबर कीं   | •••   | ७५           |
| तपै इत जेठ, जग जात है जरनि जरचौ           |       | . ×5         |
| तब की तिहारी हँसि हिलनि मिलनि वह          | •••   | 38           |
| तब तैं कन्हाई भ्रब देत हौ दिखाई, रीति     | •••   | ३५           |
| तब न सिघारी साथ मीड़ित है ग्रव हाथ        | •••   | 90           |
| तरु नीके फूले बिबिघ, देखि भए मयमंत        | • • • | ~ × &        |
| तारन की जोति जाहि मिले पै बिमल होति       | •••   | २४           |
| ताही भाँति धाऊँ सेनापित जैसे पाऊँ, तन     | • • • | १००          |
| तीनि लोक ऊपर सरूप पारबती, जातै            | , *** | ্ভদ          |
| तीर तैं ग्रिंकि बारिघार निरधार महा        |       | १६           |
| तुकन सहित भले फल कौ घरत सूचे              | •••   | *            |
|                                           |       |              |

| छंदों की प्रथमे पंक्ति की स्रकारादि-क्रम-सूची |       | २४३          |
|-----------------------------------------------|-------|--------------|
|                                               |       | •<br>१०३     |
| तुम करतार जन रच्छा के करनहार                  | •••   |              |
| तू है निरवान कों निदान ज्ञान घ्यान तेरी       | A.    | १०४          |
| तेरे उर लागिबे कौं लाल तरसत महा               | •••   | २०.<br>२४    |
| तेरे नीकी वसुधा है वाके तौ न वसुधा है         | •••   | २४           |
| तेरे भूखन हैं यातें ह्वाँ है न सुधार कछू      | •••   | 1-8-6        |
| तेरों मुख देखे चंद देखी न सुहाइ, ग्रह         | •••   | 38           |
| तो रित राती राति तैं, रेती तारे तीर           | •••   | ११७          |
| तोरघो है पिनाक, नाकपाल बरसत फूल               | •••   | ७६           |
| विभुवन-रच्छन-दच्छ पच्छ रच्छिय कच्छप बर        | •••   | ७६           |
| थोरौ कछू मांगे होत राखत न प्रान लगि           | •••   | १३           |
| दच्छिन घीर समीर पुनि, कोकिल कल कूजंत          | •••   | •५६          |
| दानी दिन दिन दादनी, दाना दाना दीन             | •••   | १ <b>१</b> ७ |
| दामिनी दमक, सुरचाप की चमक, स्याम              | •••   | ६१           |
| दामिनी दमक सोई मंद बिहसनि, बग-                | • • • | ₹%,          |
| दिन दिन उदै जाकों जातैं है मुदित मन           | •••   | १८           |
| दीछित परसराम, दादौ है बिदित नाम               | • • • | २            |
| दीरघ प्रचंड महा पीन भुजदंड जुग                | •••   | ७६           |
| दूर जदुराई, सेनापित सुखदाई देखी               | •••   | ६१           |
| देखत नई है गिरि छतियाँ रहे हैं कुच            | •••   | ŝ            |
| देखत न पीछे को निकासि कैयी कोसन तैं           | • • • | २१           |
| देखि चरनारबिंद बंदन करचौ बनाइ                 | • • • | ७७           |
| देखें छिति ग्रंबर जलै है चारि ग्रोर छोर       | •••   | १७,५=        |
| देव दया-सिंधु सेनापति दीन-बंधु सुनौ           | • • • | • ६६         |
| दैकै जिन जीव, ज्ञान, प्रान, तन, मन, मति       | •••   | ७३           |
| दोष सौं मलीन, गुन-हीन क्विता है, तौ पै        |       | gx           |
| द्रौपदी सभा मैं म्रानि ठाढ़ी कीनी हठ करि      |       | १०७          |
| हिजन की जामैं मरजाद छूटि जाति भेष             |       | १७           |
| धरचौ पग पेलि दसमत् <b>य</b> हू के मत्थ पर     | •••   | 56           |
| घरची है चर्न दससीस हूँ के सीस पर              | -     | 50           |
| घरघो है रसाल मौर सरस सिरस रुचि                |       | १६,५५        |
| धाता जाहि गावै, कछू मरम न पावै, ताहि          |       | ७३           |
| २०                                            |       |              |
|                                               |       |              |

| , and the second |               |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| धातु, सिला, दार, निरधार, प्रतिमा कौं सार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••           | १०४    |
| धायौ हिम-दूल हिम-भूधर तैं सेनापति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • •         | ६८     |
| धीवर कों संखा है सनेही बनचरन कीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 800    |
| नंद के कुमार, मार हू तैं सुकुमार ठाढ़े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••           | 3 7    |
| स्रकृन्हरन तै राखियै, नर कहरन तै दास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••           | ११८    |
| नवल किसोरी भोरी केसरि तै गोरी छैल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••           | ভৃথ    |
| नारी नेह भरी कैर हियै है तपति खरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 * *         | १५७    |
| नाहीं नाहीं करैं थोरी मांगे सब दैन कहैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••           | १३     |
| निगमन गायौ, गजराज-काज धायौ, मोहिं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••           | १०न्२  |
| निगमन हेरि, समुभाइ मन फेरि राखु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••           | १०४    |
| निरखत रूप हरि लेत गद ही कौ सब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,             | २5     |
| नोकी ग्रंगना है, भावै सब ग्रंग नाहै, देखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••           | प्र    |
| नीकी मित लेह, रमनी की मित लेह मित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••           | হ হ    |
| नीके रमनी के उर लागे नख-छत ग्ररु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••           | 60     |
| नीके हौ निठुर कंत, मन लै पधारे म्रांत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •••           | ६२     |
| नूतन जोबनवारी मिली ही जो बन वारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••           | इ ३    |
| नूपुर को भनकाइ मंद ही घरति पाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | ३८     |
| नैंन नीर बरसत, देखिबे कों तरसत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •••           | કેશ્ર  |
| पच्छन कों घरे किथौं सिखर सुमेर के हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ົ             | 03     |
| पजरत पाउक, न चलत पवन कहूँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••           | 55     |
| पढ़ी ग्रौर विद्या, गई छूटि न ग्रबिद्या, जान्यौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ••••          | १०५    |
| पित उतराति, देखौ परी है बिपित ग्रिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ****          | १०५    |
| पति के भ्रछत, सुरपति जिन पति कीनौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ••••          | 308    |
| पतित उधारै हरि-पद पाँउ धारै, देव-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***           | ११२    |
| पर कर परै यातैं प'ती तौ न दीनी लाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ****          | 27     |
| परम जोति जाकी ग्रनंत, रिम रही, निरंतर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e             | ٤      |
| परे तैं तुसार, भयौ भारु पतभार, रही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ****          | इह     |
| पवन परम तातै लगत, सिंह निहं सकत सरीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del>::</del> | ६०     |
| पहिले तौ इत, सेनापति प्रानपति नित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | و لا ً |
| पाँचौ सुरतारु कों जो एक सुरतरु, एक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •••           | ৬४     |
| पाई जो कबिन जल-थल जप-तप करि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ***           | \$     |

| छंदों की प्रथम पंक्ति की ग्रकारादि-कम-सूची  | २   | <u>ጻ</u> ጀ |
|---------------------------------------------|-----|------------|
| पाउक प्रचंड, राम पतिनी प्रवेश कीनौ          | ••• | € ?        |
| पाउस निकास तातैं पायी भ्रवकास, भयौ          | •   | ६४         |
| पाए सब काम, बढ़े धनी ही की बाँह-छाँह        | ••• | ६३         |
| पान चरनामृत कों, <b>गान गुन गगन कों</b>     | ٠   | ०१         |
| पारथ की रानी, सभा बीच बिललानी, दुसा-        | • १ | 0 °        |
| पहिया प्रहलाद, गज ग्राह तें उबारची जिन      | ••• | १३         |
| पावन अधिक सब तीरथ तैं जाकी थार              | ••• | १५         |
| पासे कीनिकाई सेनापति ना कही बनति            | ••• | 5          |
| पिरूक्दिहरिन् मारीच, थप्पि लख्खन सिय-सत्थह  | ••• | 50         |
| पन्यां सी तिहारी लाल, प्यारी मैं निहारी बाल | ••• | ४४         |
| पूरत हैं कामें सत्यभामा सुख सागर हैं        | *** | २२*        |
| पूरवली जासौं पहिचान ही न कौहू, आइ           | ••• | द३         |
| पूस के महीना काम बेदना सही न जाइ            | ••• | ६६         |
| पेड़ि तैं उचारि, बारि-रासि हू के बारि बीच   | ••• | <b>द</b> ६ |
| पैये भली घरी तन सुन सब गुन भरी              | ••• | Ę          |
| प्यारो परदेस जाके नीकी मसि भीजित है         | ••• | २७         |
| प्रबल प्रताप दीप सात हू तपत जाकीं           | *** | 58         |
| प्रात उठि श्राइवे की तेल्हि लगाइबे की       | ••• | ६५         |
| प्रात नृप न्हात, करि ग्रसन बसन गात          | ••• | ४७         |
| प्रीतम तिहारे स्रनगन हैं स्रमोल धन          | ••• | 5          |
| भीति सी रमत, उनहीं के <b>बिरम</b> त घर      | ••• | ४३         |
| फूलन सीं बाल की बनाइ गुही बेनी लाल          | ••• | 85         |
| वज्र हु दर्लैत, महा कालै सहरत, जारि         |     | ೭*೦        |
| बड़े पै त्रिभंगी रस हू मैं जे न सूचे होत    | ••• | २३         |
| बदन मरोरुह के संग ही जनुम जाकी              | *** | १०         |
| बरन बरन तरु फूले उपबन बन                    | ••• | 28         |
| बरन्यो कबिन कलाधर को कलंक तैसी              | ••• | ६४         |
| बरसत घन, गरजत सघन, दामिनि दिपै अकास         | ••• | ६३         |
| बरसै तुसार, बहै सीतल समीर नीर               | *   | ६७         |
| बहुरि बराह                                  | ••• | द६         |
| बागौ निसि-बासर सुवारत हौ सेनापित            | ••• | ५२         |

#### कवित्त-रत्नाकर

| बानरेन राख्नै तोरि डारतं है ग्ररि लंकै   | •••      | १८               |
|------------------------------------------|----------|------------------|
| बानी सौँ सहित सुबरन मुँह रहैं जहाँ       |          | ঽ                |
| बारन लगाई ही पुकार एक बार, ताकी          | •••      | १०३              |
| बाल हरिलाल के वियोग तैं बिहाल, रैनि      |          | ४४               |
| बालि कौं सपूत, कपि-कुल-पुरहूत, रघु-      | •••      | ح <b>چ</b>       |
| विंब हैं श्रथर्अविंब कुंद से कुसुम दंत   | •••      | 3 5              |
| विनती बनाइ, कर जोरि हीं कहत जातें        |          | १०१              |
| बिन ही जिरह, हथियार बिन ताके ग्रब        |          | 83               |
| विविघ बरन सुर चाप के न देखियत            | .•.      | ६४               |
| बिरच्यौ प्रचंड बरिवंड है पवन-पुत         |          | <b>5</b> 2'      |
| बिरह तिहारे घन बन उपबनन की               | •••      | ३३               |
| बिरह बिहाल उपचार तैं न बोलै बाल          | •••      | 28               |
| बिरह हुतासन बरत उर ताके रहै              | •••      | =                |
| बिस्व की जुगति, जीतै जोग की जुगति हू कौं |          | £ 8 <del>3</del> |
| बिस्व के सुधारन कौं, काम-जस-घारन कौं     | •••      | 50               |
| बीर महाबली धीर, घरम-घुरंघर है            | •••      | ७३               |
| बीर रस मदमाते, रन तै न होत हाँते         | .e.      | • 58             |
| बीरैं खाइ रही तातैं सोहति रकतमुखी        | ٠        | <b>२</b> २       |
| बृष कौं तरिन तेज सहसौ किरन करि           |          | ે. `<br>ધ્દ      |
| बृष चिं महा भूत-पित ज्यीं तपत स्रिति     | *** 6    | ६०               |
| ब्यापी देस देस बिस्व कीरति उज्यारी जाकी  | •••      | 8                |
| भए श्रौर राजा, राजधानियौं श्रनेक भई      | • • •    | £3               |
| र्भए हैं भगत भगवंत के भजन-रस             | <b>.</b> | ٤٦               |
| भयौ एकनारी-ब्रत धारी हरि-कत, ताहि        | •••      | 30               |
| भीज्यो है रुघिर, भार भीम, घनघोर घार      | •••      | 36               |
| भूप सभा भूषन, छिपावौ पर दूषन, कु-        | •••      | 2                |
| भूषित रघुबर बंस, भक्त-वत्सल, भव खंडन     | •••      | ७२               |
| भौन सुधरूराए सुख साधन धराए, चार्यौ       | •••      | ४६               |
| मंद मुसकान कोटि चन्द तैं ग्रमंद राजै     | .•.      | ा <b>रे</b>      |
| मकर सीत बरसत विषम, कुमुद कमल कुम्हिलात   | ***      | હે               |
| मघु खंडन परि नाम है, सिय रानी की पीय     | •••      | ११८              |
|                                          |          |                  |

| छंदों की प्रथम ५ैक्ति की ग्रकारादि-ऋम-सूची    |     | २४७    |
|-----------------------------------------------|-----|--------|
| मधुर ग्रमोल बोल, टेढ़ी है ग्रलक लोल           | ••• | 38     |
| मलय समीर सुभ सौरभ धरन धीर                     | .•. | 48     |
| महा बलवंत हुनुमंत बीर भ्रंतक ज्यौं            | ••• | 52     |
| महा मद-श्रंघ दसकंघ सनबंध छाँड़ि               | ••• | 30!    |
| माजू मृहरानी कीं बुलावी महाराज ह कीं          | ••• | 66     |
| भानहें प्रबाल ऐसे ग्रोठ लॉल लाल, भुज          | ••• | 88     |
| मारय-सीरष, पूस मैं सीत-हरन-उपचार              | ٠   | ६७     |
| मारगु मानी को पकरि, छाँड़घौं ती छन तीर        | ••• | ११७    |
| माल्ती की माल तेरे तन कीं परस पाइ             | ••• | 3 €    |
| मालै हठि लैंकै भले जन ए बिसारै राज            | ••• | १५     |
| मिलत ही जाने बढ़ि जात घर मैंन चैन             |     | २७     |
| मूढ़न कों ग्रगम, सुगम एक ताकों, जाकी          | ••• | २      |
| मैलन घटावै महा तिमिर मिटावै सुभ               | ••• | ₹o     |
| मोती मनि मानिक रतन करि पूरी धन                | ••• | 5      |
| मोती माल पोहत ही सखिन मैं सोहत ही             | ••• | २६     |
| मोती हैं दसन मिन मूँगा हैं ग्रधर बर           | ••• | 3      |
| मो मन हरत, पै श्रनत बिहरत, इत                 | ••• | ४१     |
| मोहि महाराज ब्राप नीके पहिचानैं, रानी         | ••• | १०२    |
| मोहिनी को सिव, सारदाहू को बिरंचि पुर          | ••• | ৩=     |
| मौन नेम, नामी नमै, मुनि मन मानै मैंन          | ••• | ११७    |
| यह कलिकाल बढ़चौ दुरित कराल, देखि              | ••• | ११०    |
| यह सरबस चतुरानन कमंडल कीं                     | ••• | ११०    |
| यह सुरसैरि, कौंन करै सुर सरि याकी             | ••• | 888    |
| रजनी के तम बिन सीरक न सोग्री जात              | ••• | १६, ५६ |
| रहै अपसर ही की सोभा जो अनूप धरि               | ••• | १२     |
| रही परलोक ही के सोक मैं मगन ग्राप             | ••• | ११५    |
| रह्यौ तेल पी ज्यौं धिय हु कौं पूर भीज्यौ, ऐसौ | ••• | द३     |
| राखित न दौषै पोषै पिगल के लच्छन कीं           | ••• | ź      |
| रास्त्री धरि लाल रंग रंगित ही स्रंबर मैं      |     | १२     |
| राधिका के उर बढ़चौ कान्ह को बिरह ताप          | ••• | २०     |
| राम के हुकुम, सेनापति सेतु काज कपि            | ••• | द६     |
|                                               |     |        |

| रास जू की म्रान कोई शीरथ न म्रान देख्यौ               | •••                                     | १ <b>१</b> २                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| राम जूरके पाइ, मुनि-मन न सकत पाइ                      | •••                                     | १११                                    |
| राम महाराज जाकौं सदा ग्रबिचल राज                      | •••                                     | ६३, ६४                                 |
| रावन कौं बीर, सेनापित रघुबीर जू की                    | •••                                     | 53                                     |
| <ul> <li>क रिफावत हो, किन्नर ज्यों गावत हो</li> </ul> | •••                                     | 1 34                                   |
| रेरे रामा मूँ रम, रोम रोक मैं रारि                    | • • •                                   | ११७                                    |
| रे रे सूरौ ! सुरसरी सौंरौ, संसौ सास                   | •••                                     | 2219                                   |
| रेनि ही के बीच पाँउ घरि लाल रंग भरि                   |                                         | 3 6                                    |
| रोस करीं तोसीं, दोस तोही कीं सहस देहुँ                |                                         | ३७, १०१                                |
| लिछ ललना है, सारदाऊ रसना है जाकी                      | ***                                     | 73                                     |
| नियौ मन मोहि, तातैं सुभत न मोहि सखी                   | •••                                     | 88                                     |
| लसत कुटज, घन, चंपक, पलास बन                           |                                         | 8,8                                    |
| लहुरि लहुरि दूजी ताँति सी लसित, जाके                  | ***                                     | 558                                    |
| लागैं न निमेष, चारि जुग सीं निमेप भयी                 | ***                                     | 12, ER                                 |
| लाल के वियोग, तें गुलाब हू तैं लाल, सोई               | * * *                                   | ************************************** |
| लाल मनरंजन के मिलिवे की मंजन कै                       |                                         | ४७                                     |
| लाल लाल केसू फूलि रहे है विसाल, मंग                   |                                         | . 22                                   |
| लाह सीं लसति नग सोहत सिंगार हार                       | • • •                                   | 8                                      |
| लीने सुघराई संग सोहत ललित ग्रंग                       | ***                                     | ે ધ્                                   |
| लीनो है निदान ग्रभिमान सुभटाई ही कीं                  | •••                                     | 30                                     |
| लीला लोने नलिन लौं, ललन नैंनन लीन                     | ***                                     | <b>₹</b> 95 <b>%</b>                   |
| लोचन जुगल थोरे थोरे से चपल, सोई                       | •••                                     | 3€                                     |
| रोचन बिसाल, लाल अधर प्रबाल हू तैं                     | •••                                     | 38                                     |
| लोल हैं कलोल पारावार के ग्रपार. तऊ                    | •••                                     | ४३                                     |
| लोली लल्ला लल्लली, लैली लीला लाल                      |                                         | ११७                                    |
| वाके भौन बसे, भौन कीजै, हौं न मानों रोस               | ·                                       | . 88                                   |
| वैसो करि नेह एक प्रान विवि देह, ग्रब                  | •••                                     | ३६                                     |
| श्री वृंदाबन-चन्द, सुभग धाराधर सुन्दर                 | -                                       | १०२                                    |
| षोड़स बरस की है, खानि सब रस की है                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ४५                                     |
| संतन के तीर सेनापति बरती रहि कै                       | ***                                     | ११६                                    |
| संबत सत्रह सै छ मैं, सेइ सियापित पाइ                  | •••                                     | <b>१</b> १८                            |
|                                                       |                                         |                                        |

| छंदों की प्रथम पंक्ति की क्रैकारादि-क्रम               | २४६   |            |
|--------------------------------------------------------|-------|------------|
| सकल सुरेस, देस देस के नरेस, ग्राइ                      | ****  | ७४         |
| सखी सुख देन स्यामसुन्दर कमल नैन                        | •••   | ४४         |
| सजनी तिहारी सब रजनी गवाई जागि                          |       | ४६ ·       |
| सदा नंदी जाकों ग्रासा कर है बिराजमान                   | ***   | १२         |
| सक्त्रिंग थोरे थोरे बहुवा रतन जोरैं                    | •••   | १३         |
| सर्स सुधारी, राज-मंदिर में फुलवारी                     |       | ५५         |
| सरसी निरमल नीर पुनि, चंद चाँदनी पीन                    | ***   | ६०५        |
| सहुज निकाई मो पै बरनी न जाई, देखे                      |       | ४२         |
| सहज बिलाम हास हिय के हुलास तजि                         |       | ४२         |
| सागर अथाह, भौर भारी, बिकराल गाह                        |       | १०४        |
| सारंग <b>घनुष</b> कुंडलाकृति <b>बिरा</b> जै <b>बीच</b> |       | 35         |
| सारंग धुनि सुनावै घन रस बरसावै                         | • • • | ४, ६३      |
| सारंग धुनि सुनि पीय की, सुधि ब्रावत ब्रनुहारि          | • • • | ६३         |
| सिक जु की निद्धि, हनुमानह की सिद्धि, बिभी-             |       | € ≾ૈ       |
| सिसिर तुषार के बुखार से उखारत है                       |       | ६७         |
| सिसिर मैं मिस कों सरूप पावै सबिताऊ                     |       | ६७         |
| सीत कौं प्रबल सेनापित कोपि चढ़यौ दल                    |       | ६६         |
| सीता श्रर•राम, जुव <b>?</b> खेलत जनक-धाम               |       | છ          |
| सीता फेरि दीजै, लीजै ताही की सरन, कीजै                 |       | ===        |
| सीता-सोध-काज, कपिराज चल्यौ पैज करि                     | * • * | = 8        |
| सुंदर बिराजैं राज मंदिर सरस, ताके                      |       | ¥ 5        |
| सुख सर्भाऊ, किंघीं दुख में बिलाइ जाउ                   | •••   | <b>े</b> इ |
| सुख से ना पति पाइहै, भगतिन मन मैं जानि                 | •••   | ? ? 4      |
| सुधा के भवन उपबन बीच छूटै नेल                          | •••   | ६०         |
| सुनि कै पुरान राखें पूरक कै दोऊ कान                    | •••   | 38         |
| सुर श्रनुकूल भरे, फूल बरसत फूलि                        | •••   | 83         |
| सुरतरु सार की, सवाँरी है बिरंचि पचि                    | •••   | १, ७२      |
| सुर-नोक सीर्जुल करत अयनीतल तैं                         | •••   | १११        |
| सूर बलें बीर जसुमित की उज्यारी लाल                     | •••   | १८         |
| सूरै तजि भाजी बात कातिक मौं जब सुनी                    | •••   | 6. 25.     |
| सेनापति उनए नए जलद सावन के                             | •••   | ६२         |
|                                                        |       |            |

| ंसेनापृति ऊँचे दिनकर के च़लति लुवैं      | •••   | ५७         |
|------------------------------------------|-------|------------|
| सेनापति व्रपनि तपति उतपति तैसौ           | •••   | ሂട         |
| सेनापति महाराजा राम की चरन-रज            | •••   | <b>≒</b> ? |
| सेनापित मानद, तिहारी मोहि म्रान, हीं तौ  | •••   | ४१         |
| -सेनापति राम श्ररि-सासना के साइक तैं     | •••   | 58         |
| सेनापित राम कौं प्रताप ग्रदभुत, जाहि     | ***   | ઁ≂ ર્૬     |
| सेनापति राम-वान-पाउक ग्रपार ग्रति        | •••   | 58         |
| सेनापति राम-बान-पाउकै बखानै कौन          | •••   | 58         |
| सेनापति सी पति की ग्रंतर भगति, रति       | •••   | -20        |
| सैन समै सुखवाम, सेनापति घनस्याम          | ,     | ३६         |
| स्हेए संग सब राती सीरक परति छाती         | •••   | २०, ७०     |
| सो गज-गमिन है, ग्रसोक जग-मिन देख         | •••   | 8=         |
| सोचत न कौहू मन लोचत न बार बार            | •••   | ६६         |
| सो तौ प्रानप्यारौ साँचौ नैंनन कीं तारौ   | •••   | ५०         |
| सोहत बिमान, ग्रासमान मध्य भासनान         | •••   | €.?        |
| सोहति उतंग, उत्तमंग, सिस संग गंग         | • • • | १०५        |
| सोहति बहुत भाँति चीर सौं लपेटी सदा       | •••   | Ę          |
| सोहैं देह पाइ किथाँ चारि हैं उपाइ, किथीं | •••   | ઉષ્ઠ       |
| सोहैं संग भ्रलि, रही रित हू के उर सालि   | •••   | ३४         |
| सोहैं संग सिय रानी, दृग देखि सिय रानी    | •••   | ६२         |
| स्माम लछारे लसत, बार बारन-गमनी के        | •••   | ४२         |
| हरि न है संग बैठी जोबन जुगारित है        | •••   | २७         |
| हरि हरि हारी हारिहै हैरे रूरी हेरि       | •••   | ११७        |
| हहरि गयौ हरि हिए, धधिक घीरत्तन मुक्किम्र | •••   | ७६         |
| हित उपदेस लेह, छाँड़ि दै कलेस, सदा       | •••   | .205       |
| हित सौं निरिख हँसे, तौतैं तुम उर बसे     |       | 头夹         |
| हित् समभावैं, गुरुजन सकुचावैं, बैन       | ·     | ५०         |
| हिय हरि लेत हैं, निकाई के निकेत, हँसि    | •••   | <b>३२</b>  |
| होति निरदोष, रबि जोनि सी जगमगति          |       | 83         |
|                                          |       |            |

### हिन्दी परिषद् प्रकाशभ के ग्रन्य ग्रन्थ

- १. तुलसीदासः लेखक डॉ॰ माताप्रसाद गुप्त, चतुर्थ परिवर्द्धित संस्करण, मूल्य १६ रुपये। तुलसीदास से सम्बन्धित नवीनतम प्रमाणिक सामग्री के लिए ग्रन्थ उच्च कक्षा के हिन्दी विद्यार्थियों के लिए ग्रनिवार्य है।
- २. सूरदास : लेखक डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा, तृतीय परिवर्द्धित संस्करण, मूल्य %२ रुपये। लेखक चे सूरदास से सम्बन्ध रखने वाली उपलब्ध सामर्गियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके अपने निष्कर्षों को उपस्थित क्रिया है।
- अधुनिक हिन्दी साहित्य (१८५०-१६०० ई०): लेखक डॉ० लक्ष्मी सागर वार्ष्णिय, चतुर्थ परिवधित संस्करण (प्रेस में)। म्राधुनिक हिन्दी साहित्य की लगभग मर्द्ध शताब्दी का यह प्रथम वैज्ञानिक मध्ययन है।
- ४. आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास (१६००-१६२५ ई०) : लेखक डॉ० श्रीकृष्ण लाल, तृतीय संस्करण; मूल्य १२ रुपये। हिन्दी साहित्य के विकास का कमबद्ध सूक्ष्म तथा श्रालोचनात्मक ग्रध्ययन इस ग्रन्थ में प्राप्त होगा।
- ५. रामकथा: लेखक रेवरेंड फ़ादर कामिल बुल्के, तृतीय संशोधित एवं परि-विधित संस्करण (प्रेस में)। यह ग्रन्थ रामकथा सम्बन्धी सामग्री का विश्व-कोश है। हिन्दी या किसी भी यूरोपीय ग्रथवा भारतीय साहित्य में इस प्रकार का दूसरा राम-कथा विषयक ग्रध्ययन उपलब्ध नहीं है।
- ६. बीसलदेव रास: सं० डॉ० माताप्रसाद गुण्त तथा श्री ग्रगरचंद नाहटा, मूल्य ७ रुपये ५० पैसे । यह ग्रन्थ १४वीं शताब्दी वि० के एक राजस्थानी काव्य का वैज्ञानिक रीति से संपादित संस्करण है।
- ७. हिन्दी साहित्य (१६२६ से १६४७ ई०) : लेखक डॉ० भोलानाथ, तृतीय परिवर्धित संस्करण, मूल्य १८ रुपये। यह प्रबन्ध हिन्दी साहित्य के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण योग है।
- मुजराती और ब्रजभाषा कृष्णकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन : लेखक डॉ० जैगदीश गुप्त, प्रथम सं , मूल्य १२ रुपये । भारतीय संस्कृति तथा साहित्य के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक घ्रत्यन्त उपयोगी भौर ज्ञानवर्द्ध क है ।
- ह. कबीर ग्रंथावली : संपादक डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, द्वितीय संशोधित एवं परिविद्धित संस्करण (प्रेस में ) । इस प्रबन्ध में अनेक हस्तिलिखित तथा मुद्रित प्रतियों का परीक्षण कर लेखक ने कबीर की वाणी का प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन (भूमिका एवं टीका-टिप्परी सिहत) प्रस्तुत किया है ।
- १० रामानन्द संप्रदाय तथा हिन्दी सर्नेहित्य पर उसका प्रभाव : लेखक डां० बदरीनारायण श्रीवास्तव, प्रथम संस्करण, मूल्य १२ रुपये। ग्रन्थ

- रामानन्द सम्भ्रदाय का विस्तृत् श्रीर वैज्ञार्भिक श्रध्ययन प्रस्तुत करता है। ११. आधुनिक हिन्दी काव्यशिल्प (१६००-१६५० ई०) : लेखक डॉ० मोहन
- ग्रीवस्थी, मूल्य १२ रुपये। ग्राधुनिक हिन्दी कविता के शिल्प-पक्ष का सर्वी-ङ्गीराणीववेचन इस ग्रन्थ में किया गया है।
- १२. प्राक्कृत अपभ्रंश साहित्य और उसका हिन्दी साहित्य पर प्रभाव : लखक डाँ० रामिंसह तोमर, मूल्य १२ रुपये । प्राकृत और श्रपभ्रंश की विविध परंपराग्रों का शोधपरक विवरण देते हुए मध्ययुरीन हिन्दी साहिता पर उनके प्रभ्ख का वैज्ञानिक विवेचन इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया गया है ।
- १३. हिन्दी काव्य में प्रतीकवाद का विकास : लेखक डॉ० वीरेन्द्र सिंह, प्रथम संस्करण, मूल्य १६ रु०।
- १४: हिन्दी कोश साहित्यः लेखक डां० ग्रचलानन्द जखमोला, प्रथम, संस्कर्ण, मूल्य १ रुपये। मध्यकालीन हिंदी साहित्य में कोश रचना के उत्भव तथा विकास का तुलनात्मक ग्रध्ययन लगभग सौ कोश-ग्रंथों के ग्राधार पर किया गया है, जिनमें 'तुहफ़तुलहिन्द' जैसे ग्रनेक दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ भी सम्मिलित हैं। बिलकुल श्रञ्जूते विषय पर महत्त्वपूर्ण शोध-प्रबंध।
- १५. कबीर-संग्रह : सं० डॉ० पारसनाथ तिवारी ! द्वितीय संस्कररा, मूल्य १ ६० २५ पैसे ।
- १६. बिहारी-संग्रह : सं० डॉ० जगदीश गुप्त, द्वितीय संस्करणा, मूल्य ७५ पैसे। १७. जायसी-संग्रह : सं० डॉ० पारसनाथ तिवारी, प्रथम संस्करणा (प्रेस में)।

### व्यावसायिक नियम

- १ पुस्तकों वी० पी० द्वारा श्रयवा स्टेट बैंक की मारफ़त आर० ग्रार० द्वारा भेजी जा सर्कोगी।
- २—प्रयाग विश्वविद्यालय के प्राच्यापकों तथा हिन्दी परिषद् के सदस्यों को सभी पुस्तकों पर २०% कमीज्ञन मिलेगा ।
- २—जो पुस्तक-विक ता वर्ष में २५०० रु० की लागत का माल खरीदेंगे उनको पहले २०% की दर से कमीशन मिलता रहेगा। लेकिन वर्ष के अंत में वे २५ प्रतिशत की दर से कमीशन पाने के अधिकारी होंगे। वर्ष में २५०० रु० से अधिक की पुस्तकों खरीदने पर प्रति हजार रुपये एक प्रतिशत कमीशन बढ़ता जायगा जैसे ३५०० रु० की पुस्तकों पर २५%, ४५६० रु० पर २७% इत्यादि।
  - किन्तु ३५% से अधिक कमीशन नहीं दिया जायगा।

#### कवित्त-रत्नाकर

| बानरेन राख्नै तोरि डारतं है ग्ररि लंकै   | •••      | १८               |
|------------------------------------------|----------|------------------|
| बानी सौँ सहित सुबरन मुँह रहैं जहाँ       |          | ঽ                |
| बारन लगाई ही पुकार एक बार, ताकी          | •••      | १०३              |
| बाल हरिलाल के वियोग तैं बिहाल, रैनि      |          | ४४               |
| बालि कौं सपूत, कपि-कुल-पुरहूत, रघु-      | •••      | ح <b>چ</b>       |
| विंब हैं श्रथर्अविंब कुंद से कुसुम दंत   | •••      | 3 5              |
| विनती बनाइ, कर जोरि हीं कहत जातें        |          | १०१              |
| बिन ही जिरह, हथियार बिन ताके ग्रब        |          | 83               |
| विविघ बरन सुर चाप के न देखियत            | .•.      | ६४               |
| बिरच्यौ प्रचंड बरिवंड है पवन-पुत         |          | <b>5</b> 2'      |
| बिरह तिहारे घन बन उपबनन की               | •••      | ३३               |
| बिरह बिहाल उपचार तैं न बोलै बाल          | •••      | 28               |
| बिरह हुतासन बरत उर ताके रहै              | •••      | =                |
| बिस्व की जुगति, जीतै जोग की जुगति हू कौं |          | £ 8 <del>3</del> |
| बिस्व के सुधारन कौं, काम-जस-घारन कौं     | •••      | 50               |
| बीर महाबली धीर, घरम-घुरंघर है            | •••      | ७३               |
| बीर रस मदमाते, रन तै न होत हाँते         | .e.      | • 58             |
| बीरैं खाइ रही तातैं सोहति रकतमुखी        | ٠        | <b>२</b> २       |
| बृष कौं तरनि तेज सहसौ किरन करि           |          | ે. `<br>ધ્દ      |
| बृष चिं महा भूत-पित ज्यीं तपत स्रिति     | *** 6    | ६०               |
| ब्यापी देस देस बिस्व कीरति उज्यारी जाकी  | •••      | 8                |
| भए श्रौर राजा, राजधानियौं श्रनेक भई      | • • •    | £3               |
| र्भए हैं भगत भगवंत के भजन-रस             | <b>.</b> | ٤٦               |
| भयौ एकनारी-ब्रत धारी हरि-कत, ताहि        | •••      | 30               |
| भीज्यो है रुघिर, भार भीम, घनघोर घार      | •••      | 36               |
| भूप सभा भूषन, छिपावौ पर दूषन, कु-        | •••      | 2                |
| भूषित रघुबर बंस, भक्त-वत्सल, भव खंडन     | •••      | ७२               |
| भौन सुधरूराए सुख साधन धराए, चार्यौ       | •••      | ४६               |
| मंद मुसकान कोटि चन्द तैं ग्रमंद राजै     | .•.      | ा <b>रे</b>      |
| मकर सीत बरसत विषम, कुमुद कमल कुम्हिलात   | ***      | હે               |
| मघु खंडन परि नाम है, सिय रानी की पीय     | •••      | ११८              |
|                                          |          |                  |

| छंदों की प्रथम ५ैक्ति की ग्रकारादि-ऋम-सूची    |       | २४७    |
|-----------------------------------------------|-------|--------|
| मधुर ग्रमोल बोल, टेढ़ी है ग्रलक लोल           | •••   | 38     |
| मलय समीर सुभ सौरभ धरन धीर                     | .*.   | 48     |
| महा बलवंत हुनुमंत बीर भ्रंतक ज्यौं            | •••   | 52     |
| महा मद-श्रंथ दसकंथ सनबंध छाँड़ि               |       | 30!    |
| माजू मृहरानी कीं बुलावी महाराज हू कीं         | •••   | 66     |
| भानहें प्रवाल ऐसे ग्रोठ लॉल लाल, भुज          | •••   | 88     |
| मारय-सीरष, पूस मैं सीत-हरन-उपचार              | ٠     | ६७     |
| मारगु मानी को पकरि, छाँड़घौं ती छन तीर        | •••   | ११७'   |
| माल्ती की माल तेरे तन कीं परस पाइ             | •••   | 3 €    |
| मालै हठि लैंकै भले जन ए बिसारै राज            | •••   | १५     |
| मिलत ही जाने बढ़ि जात घर मैंन चैन             | •••   | २७     |
| मूढ़न कों भ्रगम, सुगम एक ताकों, जाकी          | •••   | २      |
| मैलन घटावै महा तिमिर मिटावै सुभ               | •••   | ३०     |
| मोती मनि मानिक रतन करि पूरी घन                | •••   | 5      |
| मोर्ती माल पोहत ही सखिन मैं सोहत ही           | •••   | २६     |
| मोती हैं दसन मिन मूँगा हैं ग्रधर बर           | •••   | 3      |
| मो मन हरत, पै भ्रनत बिहरत, इत                 | • • • | ४१     |
| मोहि महाराज श्राप नीके पहिचानैं, रानी         | •••   | १०२    |
| मोहिनी को सिव, सारदाहू को बिरंचि पुर          | •••   | ७इ     |
| मौन नेम, नामौ नमै, मुनि मन मानै मैंन          | •••   | ११७    |
| यह कलिकाल बढ़चौ दुरति कराल, देखि              | •••   | ११०    |
| यह सरबस चतुरानन कमंडल कीं                     | •••   | ११०    |
| यह सुरसीर, कौंन करै सुर सरि याकी              | •••   | १११    |
| रजनी के तम बिन सीरक न सोग्री जात              | •••   | १६, ५६ |
| रहै अपसर ही की सोभा जो अनूप धरि               | •••   | १२     |
| रही परलोक ही के सोक मैं मगन ग्राप             | •••   | ११५    |
| रह्यौ तेल पी ज्यों धिय हु कों पूर भीज्यौ, ऐसौ | •••   | द३     |
| राखित न दौष्ट्रैपोषै पिगल के लच्छन कौं        | •••   | ź      |
| रास्त्री धरि लाल रंग रंगित ही स्रंबर मैं      |       | १२     |
| राधिका के उर बढ़चौ कान्ह को बिरह ताप          | •••   | २०     |
| राम के हुकुम, सेनापति सेतु काज कपि            | •••   | द६     |
|                                               |       |        |

| रास जू की म्रान कोई शीरथ न म्रान देख्यौ               | •••                                     | १ <b>१</b> २                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| राम जूरके पाइ, मुनि-मन न सकत पाइ                      | •••                                     | १११                                    |
| राम महाराज जाकौं सदा ग्रबिचल राज                      | •••                                     | ६३, ६४                                 |
| रावन कौं बीर, सेनापित रघुबीर जू की                    | •••                                     | 53                                     |
| <ul> <li>क रिफावत हो, किन्नर ज्यों गावत हो</li> </ul> | •••                                     | ン 3年                                   |
| रेरे रामा मूँ रम, रोम रोक मैं रारि                    | • • •                                   | ११७                                    |
| रे रे सूरौ ! सुरसरी सौंरौ, संसौ सास                   | •••                                     | 2219                                   |
| रेनि ही के बीच पाँउ घरि लाल रंग भरि                   |                                         | 3 6                                    |
| रोस करीं तोसीं, दोस तोही कीं सहस देहुँ                |                                         | ३७, १०१                                |
| लिछ ललना है, सारदाऊ रसना है जाकी                      | ***                                     | 73                                     |
| नियौ मन मोहि, तातैं सुभत न मोहि सखी                   | •••                                     | 88                                     |
| लसत कुटज, घन, चंपक, पलास बन                           |                                         | 8,8                                    |
| लहुरि लहुरि दूजी ताँति सी लसित, जाके                  | ***                                     | 558                                    |
| लागैं न निमेष, चारि जुग सीं निमेप भयी                 | ***                                     | 12, ER                                 |
| लाल के वियोग, तें गुलाब हू तैं लाल, सोई               | * * *                                   | ************************************** |
| लाल मनरंजन के मिलिवे की मंजन कै                       |                                         | ४७                                     |
| लाल लाल केसू फूलि रहे है विसाल, मंग                   |                                         | . 22                                   |
| लाह सीं लसति नग सोहत सिंगार हार                       | • • •                                   | 8                                      |
| लीने सुघराई संग सोहत ललित ग्रंग                       | ***                                     | ે ધ્                                   |
| लीनो है निदान ग्रभिमान सुभटाई ही कीं                  | •••                                     | 30                                     |
| लीला लोने नलिन लौं, ललन नैंनन लीन                     | ***                                     | <b>₹</b> 95 <b>%</b>                   |
| लोचन जुगल थोरे थोरे से चपल, सोई                       | •••                                     | 3€                                     |
| रोचन बिसाल, लाल अधर प्रबाल हू तैं                     | •••                                     | 38                                     |
| लोल हैं कलोल पारावार के ग्रपार. तऊ                    | •••                                     | ४३                                     |
| लोली लल्ला लल्लली, लैली लीला लाल                      |                                         | ११७                                    |
| वाके भौन बसे, भौन कीजै, हौं न मानों रोस               | ·                                       | . 88                                   |
| वैसो करि नेह एक प्रान विवि देह, ग्रब                  | •••                                     | ३६                                     |
| श्री वृंदाबन-चन्द, सुभग धाराधर सुन्दर                 | -                                       | १०२                                    |
| षोड़स बरस की है, खानि सब रस की है                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ४५                                     |
| संतन के तीर सेनापति बरती रहि कै                       | ***                                     | ११६                                    |
| संबत सत्रह सै छ मैं, सेइ सियापित पाइ                  | •••                                     | <b>१</b> १८                            |
|                                                       |                                         |                                        |

| छंदों की प्रथम पंक्ति की श्रैकारादि-क्रम-सूच            | त्री  | २४६                     |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| सकल सुरेस, देस देस के नरेस, ग्राइ                       | •••,  | ७४                      |
| सखी सुख देन स्यामसुन्दर कमल नैंन                        | •••   | <b>४</b> ሂ              |
| सजनी तिहारी सब रजनी गवाई जागि                           | • • • | ४६.                     |
| सदा नंदी जाकों म्रासा कर है बिराजमान                    | • • • | १२                      |
| सक्क्युंग थोरे योरे बहुवा रतन जोरैं                     | •••   | १ँ३                     |
| सर्स सुधारी, राज-मंदिर मैं फुलवारी                      |       | ५५                      |
| सरसी निरमल नीर पुनि, चंद चाँदनी पीन                     | • • • | ENY                     |
| सहुज निकाई मो पै बरनी न जाई, देखे                       |       | ४२                      |
| सहज बिलाम हास हिय के हुलास तजि                          |       | ४२                      |
| सागर अथाह, भौर भारी, बिकराल गाह                         |       | १०४                     |
| सा <b>रंग घनुष</b> कुंडलाकृति <b>बिरा</b> जै <b>बीच</b> |       | 58                      |
| सारंग धुनि सुनावै घन रस वरसावै                          |       | ४, ६३                   |
| सारंग धुनि सुनि पीय की, सुधि ग्रावत ग्रनुहारि           |       | ६३                      |
| सिक जु की निद्धि, हतूमानहू की सिद्धि, विभी-             |       | 6 57                    |
| सिसिर तुषार के बुखार से उखारत है                        |       | ६७                      |
| सिसिर में मिस कों सरूप पावै सिबताऊ                      |       | <i>५७</i>               |
| सीत कौं प्रबल सेनापित कोपि चढ़चौ दल                     |       | <del>ું</del> દૂ        |
| सीता श्ररु राम, जुवा खेलत जनक-धाम                       |       | છ                       |
| सीता फेरि दीजै, लीजै ताही की सरन, कीजै                  |       | ₹ 5                     |
| सीता-सोध-काज, कपिराज चल्यौ पैज करि                      |       | <b>≒ १</b>              |
| सुदर बिराजैं राज मंदिर सरस, ताके                        | •••   | ५ =                     |
| सुख सर्साऊ, किघीं दुख मैं बिलाइ जाउ                     | •••   | ६इ                      |
| सुख से ना पित पाइहै, भगतिन मन मैं जानि                  | •••   | <b>?</b> ફ લ            |
| सुधा के भवन उपबन बीच छूटै नल                            | •••   | ६०                      |
| सुनि कै पुरान राखे पूरत कै चोऊ कान                      | •••   | 38                      |
| सुर म्रनुकूल भरे, फूल बरसत फूलि                         | •••   | १३                      |
| सुरतरु सार की, सवाँरी है बिरंचि पचि                     | •••   | १, ७२                   |
| सुर-नोक सीर्कुल करत अयनीतल तैं                          | •••   | १११                     |
| सूर बले बीर जसुमित को उज्यारी लाल                       | •••   | १८                      |
| सूरै तिज भाजी बात कातिक मौं जब सुनी                     | •••   | ي <sub>و</sub> ن<br>د ب |
| सेनापति उनए नए जलद सावन के                              | •••   | ६२                      |

| सेनापृति ऊँचे दिनकर के चलति लुवै               | •••   | ४७          |
|------------------------------------------------|-------|-------------|
| सेनापति व्रपनि तपति उतपति तैसौ                 | •••   | ሂട          |
| सेनापित महाराजा राम की चरन-रज                  | •••   | <b>5</b> ?  |
| सेनापित मानद, तिहारी मोहि म्रान, हीं तौ        | •••   | ५१          |
| -सेनापति राम श्रन्रि-सासना के साइक तैं         | •••   | 58          |
| सेनापित राम को प्रताप भ्रदभुत, जाहि            | •••   | <u> </u>    |
| सेनापति राम-वान-पाउक ग्रपार ग्रति              |       | 51          |
| सेनापति राम-बान-पाउकै बखानै कौन                |       | 58          |
| सेनापति सी पति की ग्रंतर भगति, रति             | •••   | -20         |
| सैन समै सुखवाम, सेनापित घनस्याम                | ,     | ३६          |
| <del>स्र</del> ेए संग सब राती सीरक परति छाती   | •••   | २०, ७०      |
| सो गज-गमनि है, ग्रसोक जग-मनि देख               | •••   | 8=          |
| सोचत न कौहू मन लोचत न बार बार                  | •••   | ६६          |
| सो तौ प्रानप्यारौ साँचौ नैंनन कौं तारौ         | •••   | ४०          |
| सोहत बिमान, ग्रासमान मध्य भासनान               | •••   | ٤.٩         |
| सोहति उतंग, उत्तमंग, सिस संग गंग               | •••   | १०५         |
| सोहति बहुत भाँति चीर सौं लपेटी सदा             | •••   | ६           |
| सोहैं देह पाइ किथों चारि हैं उपाइ, किथों       | • • • | ઉષ્ઠ        |
| सोहैं सं <b>ग भ्रलि, रही</b> रति हू के उर सालि | •••   | ३४          |
| सोहैं संग सिय रानी, दृग देखि सिय रानी          | •••   | ६२          |
| स्माम लछारे लसत, बार बारन-गमनी के              | •••   | ४२          |
| हरि न है संग बैठी जोबन जुगारति है              | •••   | २७          |
| हिंर हिर हारी हारिहै हैरे रूरी हेरि            |       | <b>१</b> १७ |
| हहरि गयौ हरि हिए, धधिक घीरत्तन मुक्किक्र       | •••   | ७६          |
| हित उपदेस लेह, छाँड़ि दै कलेस, सदा             | •••   | ,२०५        |
| हित सौं निरिख हँसे, तौतैं तुम उर बसे           |       | 灵义          |
| हित् समभावें, गुरुजन सकुचावें, बैन             | •     | ५०          |
| हिय हरि लेत हैं, निकाई के निकेत, हँसि          | •••   | ३२          |
| होति निरदोष, रबि जोनि सी जगमगति                |       | 83          |
|                                                |       |             |

### हिन्दी परिषद् प्रकाशम के ग्रन्य ग्रन्थ

- १. तुलसीदासः लेखक डॉ॰ माताप्रसाद गुप्त, चतुर्थ परिवर्द्धित संस्करण, मूल्य १६ रुपये। तुलसीदास से सम्बन्धित नवीनतम प्रमाणिक सामग्री के लिए ग्रन्थ उच्च कक्षा के हिन्दी विद्यार्थियों के लिए ग्रनिवार्य है।
- २. सूरदास: लेखक डॉ॰ ब्रजेश्वर वर्मा, तृतीय परिवर्द्धित संस्करण्, मूल्य %२ रुपये। लेखक दे सूरदास से सम्बन्ध रखने वाली उपलब्ध सामर्गियों का वैज्ञानिक विश्लेषण् करके भ्रपने निष्कर्षों को उपस्थित क्रिया है।
- अाधुनिक हिन्दी साहित्य (१८५०-१६०० ई०): लेखक डाॅ० लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, चतुर्थ परिविधित संस्करण (प्रेस में )। ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य की लगभग ग्रर्द्ध शताब्दी का यह प्रथम वैज्ञानिक ग्रध्ययन है।
- ४. आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास (१६००-१६२५ ई०) : लेखक डॉ० श्रीकृष्ण लाल, तृतीय संस्करण; मूल्य १२ रुपये। हिन्दी साहित्य के विकास का कमबद्ध सूक्ष्म तथा ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन इस ग्रन्थ में प्राप्त होगा।
- ५. रामकथा: लेखक रेवरेंड फ़ादर कामिल बुल्के, तृतीय संशोधित एवं परि-विधित संस्करण (प्रेस में)। यह ग्रन्थ रामकथा सम्बन्धी सामग्री का विश्व-कोश है। हिन्दी या किसी भी यूरोपीय ग्रथवा भारतीय साहित्य में इस प्रकार का दूसरा राम-कथा विषयक ग्रध्ययन उपलब्ध नहीं है।
- ६. बीसलदेव रास: सं० डॉ० माताप्रसाद गुण्त तथा श्री अगरचंद नाहटा, मूल्य ७ रुपये ५० पैसे । यह ग्रन्थ १४वीं शताब्दी वि० के एक राजस्थानी काव्य का वैज्ञानिक रीति से संपादित संस्करण है।
- ७. हिन्दी साहित्य (१६२६ से १६४७ ई०) : लेखक डॉ० भोलानाथ, तृतीय परिविधत संस्करण, मूल्य १८ रुपये। यह प्रबन्ध हिन्दी साहित्य के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण योग है।
- पुजराती और ब्रजभाषा कृष्णकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन : लेखक डॉ० जैगदीश गुप्त, प्रथम सं , मूल्य १२ रुपये । भारतीय संस्कृति तथा साहित्य के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक घ्रत्यन्त उपयोगी और ज्ञानवर्द्ध क है ।
- ह. कबीर ग्रंथावली : संपादक डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, द्वितीय संशोधित एवं परिविद्धित संस्करण (प्रेस में ) । इस प्रबन्ध में अनेक हस्तिलिखित तथा मुद्रित प्रतियों का परीक्षण कर लेखक ने कबीर की वाणी का प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन (भूमिका एवं टीका-टिप्परी सिहत) प्रस्तुत किया है ।
- १०. रामानन्द संप्रदाय तथा हिन्दी सर्नेहित्य पर उसका प्रभाव : लेखक डाँ० बदरीनारायण श्रीवास्तव, प्रथम संस्कृरण, मूल्य १२ रुपये । ग्रन्थ

- रामानन्द सम्भ्रदाय का विस्तृत् श्रौर वैज्ञार्भिक श्रध्ययन प्रस्तुत करता है। ११. आधुनिक हिन्दी काव्यशिल्प (१६००-१६५० ई०) : लेखक डॉ० मोहन ग्रीवस्थी, मूल्य १२ रुपैये। ग्राधुनिक हिन्दी कविता के शिल्प-पक्ष का सर्वी-
- १२. प्राक्कृत अपश्रंश साहित्य और उसका हिन्दी साहित्य पर प्रभाव : लखक डाँ० रामिसह तोमर, मूल्य १२ रुपये। प्राकृत और श्रपश्रंश की विविध परंपराग्रों का शोधपरक विवरण देते हुए मध्ययुरीन हिन्दी साहिता पर उनके प्रभ्व का वैज्ञानिक विवेचन इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया गया है।

ङ्गीरा विवेचन इस ग्रन्थ में किया गया है।

- १३. हिन्दी काव्य में प्रतीकवाद का विकास : लेखक डा० वीरेन्द्र सिंह, प्रथम संस्करण, मूल्य १६ रु०।
- १४: हिन्दी कोश साहित्य: लेखक डां० श्रचलानन्द जखमोला, प्रथम, संस्कर्रा, मूल्य १८ रुपये। मध्यकालीन हिंदी साहित्य में कोश रचना के उत्भव तथा विकास का तुलनात्मक श्रध्ययन लगभग सौ कोश-ग्रंथों के श्राधार पर किया गया है, जिनमें 'तुहफ़तुलहिन्द' जैसे श्रनेक दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ भी सम्मिलित हैं। बिलकुल श्रञ्जूते विषय पर महत्त्वपूर्ण शोध-प्रबंध।
- १५. कबीर-संग्रह : सं० डॉ० पारसनाथ तिवारी ! द्वितीय संस्कररा, मूल्य १ ६० २५ पैसे ।
- १६. बिहारी-संग्रह : सं० डॉ० जगदीश गुप्त, द्वितीय संस्करणा, मूल्य ७५ पैसे। १७. जायसी-संग्रह : सं० डॉ० पारसनाथ तिवारी, प्रथम संस्करणा (प्रेस में)।

### व्यावसायिक नियम

- १ पुस्तकों वी पी द्वारा स्रथवा स्टेट बैंक की मारफ़त स्रार स्रार द्वारा भेजी जा सकोंगी ।
- २—प्रयाग विश्वविद्यालय के प्राच्यापकों तथा हिन्दी परिषद् के सदस्यों को सभी पुस्तकों पर २०% कमीशन मिलेगा ।
- २—जो पुस्तक-विक ता वर्ष में २५०० रु० की लागत का माल खरीदेंगे उनको पहले २०% की दर से कमीशन मिलता रहेगा। लेकिन वर्ष के अंत में वे २५ प्रतिशत की दर से कमीशन पाने के अधिकारी होंगे। वर्ष में २५०० रु० से अधिक की पुस्तकों खरीदने पर प्रति हजार रुपये एक प्रतिशत कमीशन बढ़ता जायगा जैसे ३५०० रु० की पुस्तकों पर २५%, ४५६० रु० पर २७% इत्यादि।
  - किन्तु ३५% से अधिक कमीशन नहीं दिया जायगा।